#### GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

# CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 396. 891431 Pan

D.G A. 79. 179.25

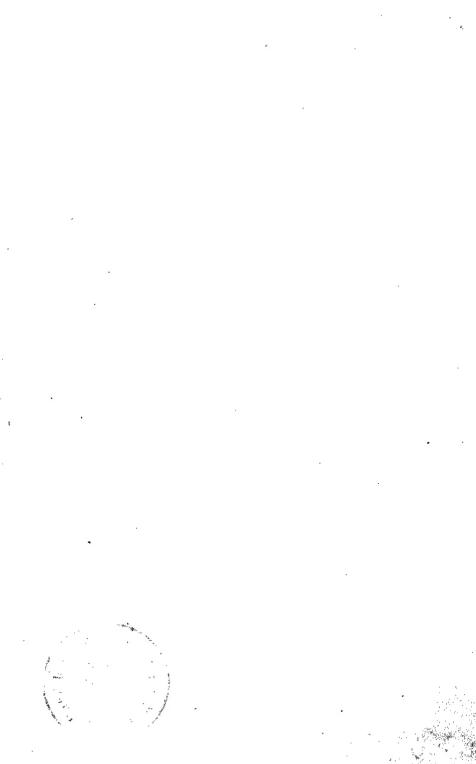

Marian Maria Maria 

# मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना

(इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डी॰ फिल्॰ उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध)

डॉ॰ उषा पाण्डेय, एम॰ ए॰, डी॰ फिल्॰ हिन्दी-विभाग इन्द्रप्रस्थ कालेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली



396.89143L Pom

R. 891.431 Fan

हिन्दो साहित्य संसार, दिल्ली-६



WARCH LEULOGIGAS

Asa No. 19.3.60

# प्रकाशक हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली-६

मूल्य दस रुपये ः ग्रक्टूबर प्रथम संस्करण 3238

नारायन फाइन ग्रार्ट प्रेस, दिल्ली

तुमको !

जो स्वप्न की अभिराम मोहकता में स्नेह और सौभाग्य का महोत्सव, सुख-सौरभ का मधुमास मनाकर

छिप गए।

–तुम्हारी

पुम्हारा **उषा** 

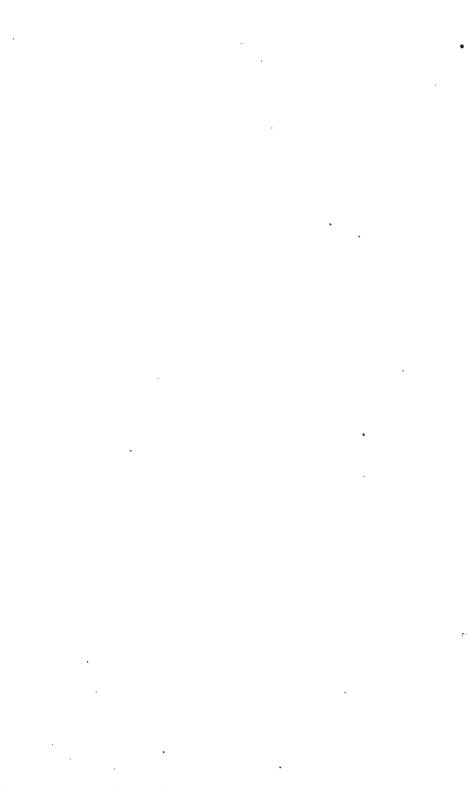

# दो शब्द

मेंने डा० उषा पाण्डेय के शोध-ग्रन्थ का विहंगालोकन किया है। ग्रन्थ के विषय-विभाजन ग्रौर विषय-प्रतिपादन दोनों में रुचिकर स्वच्छता है जिससे ग्रन्थ ग्रत्यन्त सुपाठ्य बन गया है। भाषा साहित्यिक गुणों से ग्रलंकृत—प्रांजल है। श्रीमती पाण्डेय ने विषय के साथ तादात्म्य कर मनोयोगपूर्वक मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में नारी-भावना का सुन्दर विवेचन किया है। शोध का प्राविधिक रूप भी ग्रत्यन्त सम्पन्न है—उद्धरण, पादिष्टप्पणियां, संदर्भ-संकेत ग्रादि ग्रपने ग्राप में पूर्ण हैं।

में इस नवीन कृति का स्वागत श्रौर उसकी कृती लेखिका के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हुँ।

हिन्दी विभाग दिल्ली-विश्वविद्यालय दिल्ली

— नगेन्द्र

#### प्राक्कथन

बहुत पहले ही मानव जाति ने परिवार की कल्पना कर ली थी ग्रौर स्त्री-पुरुष के विविध पारिवारिक संबंध तथा ग्रन्य ग्रावश्यक व्यवस्थाएँ स्थापित कर दी थी। संसार के सभी देशों के सांस्कृतिक इतिहास में परिवार का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। भारतवर्ष की परिवार-व्यवस्था संबंधी ग्रनेक समस्याग्रों पर स्मृतियों के अध्ययन से प्रकाश पड़ता है। भारतीय परिवार, कुछ स्थानीय ग्रपवादों को छोड़ कर, पितृसत्तात्मक रहा है ग्रौर उसमें पूर्वजों से लेकर पुत्र-पुत्रियों तक की संयुक्त सत्ता स्वीकार की जाती रही है। वह केवल एक नारी ग्रौर एक पुरुष तथा उनकी सन्तान तक ही सीमित नहीं रहा। जीवन के चारों फल—धर्म, ग्रथं काम, मोक्ष-प्राप्त करना भारतीय परिवार का ग्रन्तिम उद्देश्य था ग्रौर पितृसत्तात्मक होते हुए भी उसमें नारी का ग्रावरपूर्ण ग्रौर स्नेहपूर्ण स्थान था—यद्यपि स्त्री-धन के ग्रावित्त उसके ग्राधिक ग्रधिकार लगभग शून्य थे। स्त्री ग्रौर पुरुष का पारस्परिक संबंध ग्रविच्छिन्न समक्षा जाता था। साथ ही समाज में वह पत्नी, प्रेमिका भिगनी, कन्या, माता, वेश्या ग्रादि विविध रूपों में देखी जाती थी।

किन्तु भारतीय समाज में नारी का स्थान सदैव एक-सा नहीं रहा। परिवर्तित परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार उसकी स्थिति में भी अनेक परिवर्त्तन हुए। मुसलमानी आक्रमण से पूर्व नारी की जो स्थिति थी वह बाद को बनी न रह सकी। धर्म-शास्त्रों ने भी यथावसर उसके जीवन के पहलुओं में से कभी एक पर और कभी दूसरे पर बल दिया और अन्ततोगत्वा नारी का वह रूप हमारे सामने आया जिसे 'पौराणिकता' के भार से दबा हुआ रूप कहा जाता है। भारतीय इतिहास के मध्ययुग में अन्य रूपों की अपेक्षा उसका 'विलास पुत्तिकका' वाला रूप अधिक आकर्षक सिद्ध हुआ। सन्तों और भक्तों ने अपनी वैराग्य पूर्ण वृत्ति से प्रेरित होकर उसे 'सर्पिणी, और 'भव-बन्धन' का मुख्य कारण बताया। तुलसी जैसे समन्वयात्मक वृष्टि-सम्पन्न किव ने उसे माता और जीवन की सच्ची सहध्यमिणी के रूप में भी चित्रित किया। किन्तु मध्यगुग के वैभवपूर्ण भौतिक वातावरण में नारी के प्रति एक विशेष प्रकार के वृष्टिकोण का आविर्भाव हो जाना कोई आइचर्यंजनक बात नहीं थी।

सच तो यह है कि भारतवर्ष में नारी की निन्दा और प्रशंसा दोनों बातें पाई जाती हैं। यहां यदि एक ग्रोर सन्तों ने उसे काम-स्वरूपा जानकर उसकी घोर निंदा की है, तो दूसरी ग्रोर भारतवर्ष में ही यह भी कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता विचरण करते हैं ग्रौर शास्त्रकारों तथा कवियों ने उसके सतीत्व, मातृत्व, ग्रात्म-त्याग तथा बिलदान ग्रौर ग्रन्य ग्रनेक गुणों का गान किया है। संतुलित भारतीय दृष्टिकोण के ग्रनुसार उसका वहीं रूप है जो कामायनी की श्रद्धा का है।

डाँ॰ उषा पाण्डेय ने अपने प्रस्तुत ग्रन्थ में हिन्दी काव्य साहित्य के आधार पर नारी के संबंध में परंपरा से विकसित विविध रूपों को दृष्टिपथ में रखते हुए उनकी केवल मव्ययुगीन स्थित पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार कर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। परंपरा और तत्कालीन राजनीतिक समाज तथा धर्म की पृष्ठभूमि में आपने नारी के प्रति कवियों के दृष्टिकोण की सूक्ष्म परीक्षा की है और तत्कालीन पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। आशा है एक महिला द्वारा लिखा हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डी॰ फिल्॰ डिग्री के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध हिन्दी साहित्य के पाठकों को विशेष रोचक जान पड़ेगा।

हिन्दी-विभाग इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी

—लक्ष्मीसागर वार्ल्य

इलाहाबाद २६---१६५६

# भूमिका

भारतीय संस्कृति एवम् दर्शन में नारी को सदा ही विशिष्ट स्थान मिला है। हिन्दू धर्म-कथाओं में अर्द्धनारीक्वर की कल्पना नारी की महत्ता तथा प्रधानता की द्योतक है। नर की सृष्टि नारी के सहयोग के बिना अपूर्ण है। अपनी सर्जन प्रतिभा तथा कला से नारी उसे पूर्णता और अमरता प्रदान करती है। कोमल संवेदनशीला नारी सामाजिक व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। सम्यता एवम् संस्कृति के निर्माण में उसने कियात्मक योग दिया है। उसके लोरी गाने वाले कोमल स्वर में राष्ट्रनायकों को कर्तव्य-निर्देश देने की क्षमता है, तथा नारी के ही पालना भुलाने वाले करों में विश्व पर शासन करने की शक्ति सन्निहित है। उसके जननी रूप के गौरव एवम् महत्ता को विश्व के सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया है। वस्तुतः देश एवम् राष्ट्र का उत्थान, समाज एवम् जाति का उत्कर्ष इसी अर्द्धांग पर निर्भर है। आत्मगौरवपूर्ण माता ही बालक में कर्तव्य-पालन, आत्म-सम्मान और उत्सर्ग की उदात्त भावनाओं का उन्मेष कर सकती है। अतः इस मातृ-शक्ति का अनादर देश और जाति के हित के लिए घातक है।

नर की हिसा की प्रचण्ड ज्वाला में दग्ध मानवता को ममता एवं स्निग्धता का अनुलेपन प्रदान करने वाली नारी, राष्ट्रविधात्री जननी, आत्मोत्सर्ग की मूक प्रतिमा पत्नी उपेक्षा की पात्र नहीं है । शितयों से समाज तथा पुरुष के प्रत्याचार के चक्र में पिसती हुई, मातृत्व के गौरव के साथ अनन्त वेदना की थाती लिए, नारी की अवहेलना समीचीन नहीं है । मध्ययुगीन तथा आधुनिक नारी में बहुत अन्तर है । कुसंस्कारों में पली हुई, परम्परा के बन्धनों में सीमाबद्ध, अशिक्षित मध्ययुगीन नारी का दृष्टिविन्दु गृह की क्षुद्र सीमा में ही केन्द्रित रहा है । यद्यपि इतिहास तथा साहित्य में इसके अपवाद भी हैं, पर जनसामान्य में नारी निश्चित सीमाओं, आदर्श रेखाओं पर इच्छा अथवा अनिच्छा से चली है । उसके अशिक्षित मस्तिष्क, कुसंस्कारों से पूर्ण हृदय पर नियामकों ने आदर्श का भार लादने का प्रयास किया है । बौद्धिकता तथा तर्क-वितर्क की भावना रहित नारी के सरल हृदय ने इन आदर्शों को अपने जीवन-पथ का ध्रुवतारा समका। इन आदर्शों, एक-पक्षीय पवित्रता तथा पातित्रत को उसने सदा ही शिरोधार्य किया है । इनकी स्विणम आभा की मोहकता में विसुग्ध हो वह दुतगित से चली । इन आदर्शों की उपलब्धि के प्रयास में उसे विस्मृत हो गया कि उसके पग श्रंसकाबद हैं, अतः वह

पतित भी हुई। मानुषी तथा श्रमानुषी शक्तियों के संघात से उसका अपकर्ष हुआ। निरीह सरल विश्वास से उसने पुरुष को आत्मसमर्पण कर दिया, तथा पित को ही परमेश्वर माना। फलतः मध्ययुग की नारी पुरुष के इंगित पर नृत्य करने वाली काष्ठ-पुत्तलिका मात्र रह गई। उसमें चेतनता तथा व्यक्तित्व का अभाव रहा है।

स्राधुनिक नारी नवजागरण के इस युग में प्रभात के स्रालोक में नयन खोल रही है। जीवन के विविध क्षेत्रों में उसे पुरुषों के समान ही उत्कर्ष तथा विकास के स्रवसर हैं। स्रंग्रेजी शिक्षा स्रौर पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क से उसने रूढ़ियों का पुरातन वस्त्र उतार फेंका है। स्वावलम्बन तथा स्रात्म-सम्मान की भावना उसमें प्रमुख है। श्रपने कर्तव्यों से स्रधिक स्रपने स्रधिकारों के प्रति वह जागरूक, सचेत स्रौर प्रयत्नशील है। स्राधुनिक नारी में शिक्षा, चेतनता तथा व्यक्तित्व है। परन्तु जिन स्तरों से होकर वह उन्नित के इस शिखर पर स्रासीन हो सकी, उनको सम-भने के लिए मध्ययुगीन नारी, उसकी सामाजिक सीमास्रों तथा स्रन्य परिस्थितियों का विश्लेषण स्रपेक्षित है। प्रस्तुत प्रवन्ध में साहित्यकारों द्वारा मध्ययुगीन नारी के चित्रण, तथा उसके स्रौर इतिहास के स्राधार पर दार्शनिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से नारी-भावना का सध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

म्रालोच्यकाल (१५०० से १७५० ई० तक) का समय भारत के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पन्द्रहवीं शती से ही धार्मिक त्र्यान्दोलनों तथा अन्य कारणों से प्रेरणा पाकर भक्ति की पावन पयस्विनी प्रवाहित हई। स्रालोच्यकाल का प्रारम्भ का युग भक्ति-काल, हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्वर्णयुग की संज्ञा से अभिहित होता है । इसी युग में समाज को समानता का संदेश सुनाने वाले नबीर, तुलसी से समन्वयशील लोकनायक, तथा सूर से वात्सल्य तथा विप्रलंभ शृंगार के श्रद्धितीय किव ने अपनी श्रमुल्य कृतियों से भारती के कोष की वृद्धि की। भक्ति के इस पावन उत्कर्ष में नारी की क्या स्थिति रही तथा इत भक्त कवियों ने नारी को किस दृष्टि से देखा, यह महत्वहीन नहीं है। भक्ति-काव्य ही राजनीतिक तथा अन्य परिस्थितियों से प्रेरणा पाकर श्रृंगार में पर्य-वसित हो गया। रीति-कवियों ने भी भक्ति को मान्यता दी, परन्तु उनके कृष्ण लोक-नायक, लोकरक्षक न होकर केवल सौंदर्य एवम् शृंगार के प्रतीक हैं । नारी-नख-शिख-वर्णन में कूशल, तिल पर तक शतक लिखने वाले इन शृंगारी कवियों का नारी के प्रति दृष्टिकोण विक्लेषण एवम् ग्रालोचना का विषय है । ग्रालोच्यकाल . का उत्तर भाग रीतिकाव्य का युग है, किन्तु इसका राजनीतिक तथा सांस्कृतिक महत्व भी न्यून नहीं है । भारत के राजनीतिक इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संक्रान्ति का युग है। इस समय मुगल शासन की केन्द्रीय द्रबंलता, परवर्ती सम्राटों की शक्तिहीनता से विदेशी शक्तियां प्रबल हो रही थीं। , मध्ययुग समाप्त हो रहा था, तथा स्राधुनिक युग की सीमा रेखाएँ स्राकार प्रहण

कर रही थीं। १७४० ई० से रीतिकाव्य के उत्कर्ष का युग समाप्त हो जाता है, तथा रीति-निर्वाह एवम् नायिकाभेद पर सामान्य शृंगारपरक साहित्य का सर्जन होता रहा है। ग्रतः मैंने ग्रपना ग्रघ्ययन १५०० ई० से १७५० ई० तक सीमित रखा।

त्रालोच्यकाल की इन्हीं विशेषताओं को दृष्टिपथ में रखते हुए 'मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य की नारी-भावना' का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । सम्पूर्ण प्रबन्ध के दो भाग हैं—प्रथम भाग में पहले ग्रध्याय पूर्वपीठिका के ग्रन्तर्गत ग्रालोच्यकाल से पूर्व की नारी की स्थित पर प्रकाश डाला गया है । यह मेरे विषय से बाहर है। ग्रतः इसकी सामग्री के लिए मौलिकता का दावा में नहीं रखती हूं। दूसरे ग्रध्याय में इस्लाम से भारत का सम्पर्क, इस्लामी संस्कृति के सम्पर्क में प्रभावित ग्रालोच्यकाल की राजनीतिक, ग्रार्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों में नारी की स्थित का विवेचन किया गया है। इस्लाम ने भारतीय नारी के जीवन में कोई मौलिक कान्ति न प्रस्तुत करते हुए भी प्रत्यक्षतः एवम् ग्रप्रत्यक्षतः उसे प्रभावित ग्रवश्य किया है। भारतीय राजपूती सामन्तवाद से इस्लामी, फारसी तथा ग्ररबी संस्कृतियों के संगम, उनकी सामन्तवादी परम्परा के योग ने किस प्रकार वैभव ग्रीर विलास की ग्रतिशयता का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जिसमें नारी का स्थान केवल विलास के उपकरण के रूप में रहा, इस पर भी द्वितीय ग्रध्याय में ही विचार किया गया है।

दूसरे भाग में साहित्यिक प्रतिकिया के ग्रन्तर्गत समाज तथा साहित्य के ग्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध को प्रदर्शित करते हुए, इन विशिष्ट परिस्थितियों में विकसित काव्य की विभिन्न धाराग्रों का उल्लेख किया गया है, तथा शेष भाग को पांच ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में 'वीरकाव्य की नारी-भावना' का विश्लेषण किया गया है। चौथे ग्रध्याय 'निर्गुण-भक्ति' के दो प्रकरणों में 'सन्त तथा सूफी-काव्य' में नारी के प्रति दृष्टिकोण का विवेचन किया गया है, तथा पांचवें ग्रध्याय में 'सगुण भिन्त' के दो प्रकरणों में रामकाव्य तथा कृष्ण काव्य की नारी-भावना' पर प्रकाश डाला गया है। रीति-काव्य की नारी-भावना इन सब धाराग्रों की नारी-भानवा से विशिष्ट होने के कारण उसका पृथक ग्रध्याय में विश्लेषण किया गया है। सातवें ग्रध्याय में ग्रालोच्य साहित्य में नारी के विविध रूपों—माता, पत्नी, प्रेयसी ग्रादि के चित्रण की विवेचना तथा वैवाहिक ग्राचारों, शिक्षा केलि-कीड़ाग्रों, वस्त्राभूषणों एवम् प्रसाधनों, नारी के विविध पारिवारिक संबंधों एवम् नारी-सौन्दर्य-चित्रण के प्रकाश में नारी की स्थित पर एक समीक्षात्मक दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है।

स्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में केशव, सेनापित तथा रहीम को भक्तिकाल के फुटकल कवियों में रखा है। परन्तु सुविधा तथा विषय की एकता के कारण प्रस्तुत प्रबन्ध में केशव की रचनास्रों पर वीरकाव्य, रामकाव्य तथा रीतिकाव्य—तीनों में ही विचार किया है। सेनापित में भिक्त का विकास है, परन्तु उनके श्लेष-वर्णन, ऋतुवर्णन, तथा नख-शिख-वर्णन में रीति-कालीन प्रवृत्ति स्पष्ट है, ग्रतः उनको रीति-किवयों में सिम्मिलित किया है। रहीम पर भी रीति-किवयों में ही विचार किया गया है। काव्य की धारा विशेष को ग्रिधिक महत्त्व दिया है। ग्रतः उस धारा के प्रतिनिधि किवयों की नारी-भावना का ही विवेचन किया है, नगण्य किवयों पर विचार नहीं किया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध डॉ॰ लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय के योग्य निरीक्षण में लिखा गया है। इसके लेखनकाल में ग्रादरणीय वार्ष्णेय जी से सतत प्रोत्साहन मिलता रहा, व्यस्त होने पर भी उन्होंने इस प्रबन्ध का प्राक्कथन लिखने की कृपा की है। उनके प्रति में ग्रातिशय कृतज्ञ हूँ। डॉ॰ धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ॰ रामकुमार वर्मा से भी प्रोत्साहन ग्रीर निर्देश मिलते रहे हैं। डॉ॰ नगेन्द्र ने ग्रपनी सम्मति ग्रीर ग्राशीर्वाद देकर प्रोत्साहन दिया है। डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ॰ बलदेवप्रसाद मिश्र, डॉ॰ रामप्रसाप त्रिपाठी प्रभृत्ति विद्वानों से भी मंगलाकांक्षाएँ ग्रीर सुभाव मिले। ग्रपने इन श्रद्धास्पद गुरुजनों के स्नेह के लिए धन्यवाद देना ग्रीपचारिकता-प्रदर्शन मात्र होगा। ग्रपनी सहयोगिनी शोध-छात्राग्रों तथा ग्रन्थ व्यक्तियों के प्रति में ग्राभारी हूँ, जिन्होंने मौखिक ग्रथवा कियात्मक सहयोग दिया है।

२, क्वीन मेरी लेन तीस हजारी, दिल्ली १४-१०-५६

---उषा पाण्डेय

# विषय-सूची

#### १. म्रालोच्यकाल से पूर्व नारी की स्थिति

प्रागैतिहासिक युग, वैदिक-उपनिषद् युग, सूत्रकाल तथा महाकाव्य काल में नारी की स्थिति—बौद्ध तथा जैन धर्मों में नारी—ईसवी शताब्दी से इस्लाम के साथ सम्पर्क तक नारी—संस्कृत-काव्य की नारी-भावना—मंत्रयान, वज्जयान ग्रौर सहजयान में नारी। पृ० १३-२७

#### २. म्रालोच्यकालीन जीवन म्रौर नारी

इस्लाम के आक्रमणकाल का भारत—इस्लाम से संपर्क—आलोच्यकाल का राजनीतिक जीवन—िस्त्रयों का सहयोग—राजनीति को
खिलौना समभने वाली मुस्लिम महिलाएँ, राजनीति के क्षेत्र में हिन्दू
नारी—आलोच्यकाल का आधिक जीवन—आलोच्यकाल का सामाजिक जीवन—वर्ण-व्यवस्था, परिवार, पर्दा, विवाह, सती और जौहरवेश्यावृत्ति, शिक्षा तथा सार्वजनिक जीवन—स्त्री शिक्षा—आलोच्यकाल
का धार्मिक-जीवन—विविध धार्मिक सम्प्रदाय और नारी—धर्माधिकारी तथा सामन्त—सामन्ती व्यवस्था का विलास वैभव और नारी
—मुस्लिम दर्शन और अरबी फारसी भावधारा का प्रभाव—इस्लाम के
अन्तर्गत नारी—इस्लामी परम्परा एवम् लोकोक्तियों में नारी के प्रति
दृष्टिकोण—हरम की महिलाओं का जीवन—भारतीय सामन्तों में
इस्लामी सम्यता का अनुकरण—राजस्थान की नारी—निष्कर्ष।

पृ० २८-६४ पृ० ४६-६४

### साहित्यिक प्रतिक्रिया

#### ३. वीरकाव्य में नारी

हिन्दी के ग्रादिकाल से ही वीर-काव्य का ग्राविर्माव—राजपूत नारी में त्याग एवं बिलदान की भावना—ग्रालोच्य वीरकाव्य में नारी के दो रूप—वीर ग्रौर प्रृंगारी, नारी का प्रृंगारिक रूप—नारियों की दिनचर्या, तत्कालीन समाज में नारी, भूषण द्वारा नारी-वित्रण—नारी प्रृंगार का उपकरण, नारी का असत् रूप—नारी का बीर रूप, निष्कर्ष।

### ४. निर्गुण भिवत-काव्य में नारी

#### प्रकरण १: सन्तकाव्य में नारी

निर्गुण भक्तिमार्ग का साहित्य ही सन्त साहित्य है, सन्त-काव्य की पृष्ठभूमि, संत-कवियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण—संतों का नारी के प्रति दृष्टिकोण, नारी का सत् और असत् रूप—प्रतीक रूप में नारी, दाम्पत्य भाव, स्वकीया भाव से उपासना—प्रेम के दो रूप-संयोग और वियोग, विरह चित्रण—उद्दीपन रूप, मिलन से पूर्व की तैयारी, पित-व्रता का प्रतीक—माता का रूपक, श्लेष रूप में नारी—निष्कर्ष।

73-00 op

#### प्रकरण २: सूफी-काव्य में नारी

लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण, सूफी-काव्य की पृष्ठभूमि—सूफी जीवन-दर्शन—दाम्पत्य भाव का प्रतीक—प्रेम-गाथाओं की परम्परा और आध्यात्मवाद—आध्यात्मिकता के विषय में मतभेद—सूफीकाव्य में नारी—लौकिक और अलौकिक दोनों रूप, अलौकिक रूप, लौकिक रूप—कवियों की नारी विषयक उक्तियाँ—नारी का सत् एवं आदर्श रूप—नारीगत् आदर्श—असत् रूप—विष्कर्ष।

#### ४. संगुण भिक्त काव्य में नारी

#### प्रकरण १: रामकाव्य में नारी

रामकिवयों द्वारा राम के लोकरक्षक स्वरूप का श्रंकन—राम-काव्य की पृष्ठभूमि—जीवन के प्रति दृष्टिकोण—रामकिव श्रौर नारी —नारी भावना के चार रूप—इष्ट संबंधित नारी—नारी का सत्रूप एवम् नारी-श्रादर्श की व्याख्या—समकालीन नारी की स्थिति —परंपरागत नारी-निन्दा—केशव की नारी-भावना—निष्कर्ष।

Ao 688-638.

#### प्रकरण २: कृष्एाकाव्य में नारी

कृष्णकाव्य में उपासना के सामान्य मार्ग का विधान—राधा-कृष्णोपासना का विकास—कृष्णकाव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि— जीवन के प्रति दृष्टिकोण—कृष्णभक्त किव और नारी—नारी का असत् रूप—मधुर भाव की भक्ति का सिद्धांत—राधा परमानन्द शक्ति की प्रतीक—प्रेम के विभिन्न रूपों में नायिका भेद—नारी आदर्श (लौकिक)—निष्कर्ष। पृ०१४०-१५६

#### ६. रीति-काव्य में नारी

विलास एवम् शृंगारमयी परिस्थितियों में रीति-काव्य का सर्जन—रीतिकाव्य की पृष्ठभूमि—जीवन के प्रति दृष्टिकोण—रीति-कवि और नारी—रीतिकाव्य में नायिका भेद—स्वकीया के ग्रादर्श की स्वीकृति—शृंगार एवं विराग की दो विरोधी प्रवृत्तियाँ, रीति-कवियों का नारी के प्रति दृष्टिकोण दैहिक एवं उपभोग का—पुरुष के विलास के साधन के रूप में।

#### ७. साहित्य में नारी के विविध रूप

माता, प्रेयसी, पत्नी रूप, वैवाहिक म्राचार भ्रौर नारी—शिक्षा भ्रौर नारी—नारी के विविध पारिवारिक संबंध—नारी की केलि-क्रीड़ाएं ग्रौर उनकी स्थित पर प्रकाश—नारी-सौन्दर्थ—वस्त्राभूषण तथा श्रुगर के साधन। पृ० १७१—२३६ उपसंहार पृ० २४०-२४२ सहायक ग्रंथ-सूची पृ० २४३-२४६

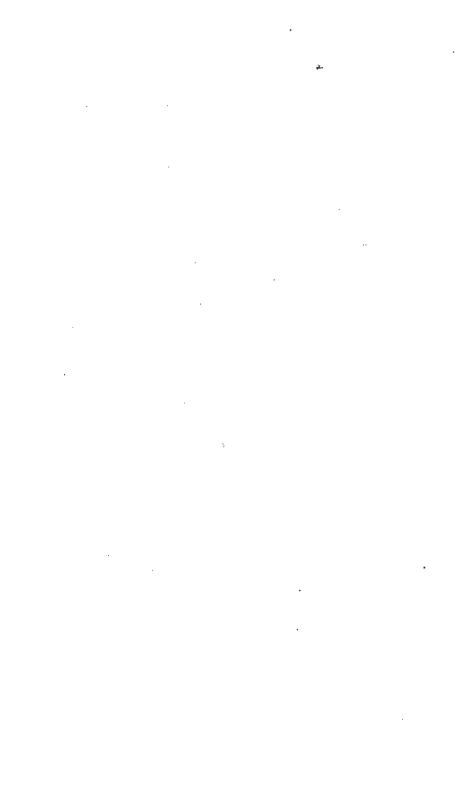

# आलोच्यकाल से पूर्व नारी की स्थिति

परमब्रह्म ने सृष्टि-निर्माण के लिए एक दूसरे के पूरक दो रूपों की रचना की, पुरुष और नारी। इन्हीं पृथक् ग्रुण एवम् प्रकृति वाले भिन्न रूपों का मिलन मानव सृष्टि का ग्राधार है। पुरुष कठोरता, सिक्यता, शिक्त एवं शौर्य का परिचायक है, नारी कोमलता, मधुरता एवम् सुकुमारता का मूर्त रूप। पुरुष में मित्त पक्ष की प्रधानता है, कर्मण्यता का प्रवाह, शौर्य का संयोग है ग्रौर नारी में उसकी निर्ममता, कठोरता, रुक्षता को ग्रपनी स्वभावगत स्निग्धता से मृदुल बनाने की क्षमता विद्यमान है। नारी ग्रादि-शिक्त के रूप में पुरुप का ग्रधांग, तथा जीवन का सर्जन एवम् पोषण करने दाला मातृपक्ष है। जीवन वात्सत्य ग्रौर ममता के इसी मधुमय प्रवाह का मुखापेक्षी है। भारतीय संस्कृति में नारी के प्रति यही दृष्टिकोण प्रधान रहा है। स्नेह एवम् ममता, करुणा ग्रौर वात्सल्य, उत्सर्ग ग्रौर त्याग की स्वभावगत विशेषताग्रों के कारण माता, पत्नी, पुत्री ग्रौर भिगनी के रूप में समादरणीय होकर वह रमा, जगदम्बा, एवम् ग्रन्नपूर्णा के नाम से ग्रिमिहत हुई।

### प्रागैतिहासिक युग: ३२५० से २७५० ई० पू०

प्रागैतिहासिक युग का इतिहास, इतने अन्वेषण के उपरान्त भी अनुमान पर आधारित है। प्राप्त अवशेषों, चिन्हों, चित्रों द्वारा सम्यता के उस आदि युग-विषयक ज्ञातव्य सूचनाओं का अनुमान लगाया गया है। मातृदेवी की उपासना के विकास से संभावना की जाती है कि प्रागैतिहासिक युग में मातृसत्तात्मक समाज था। उस आदि युग में माता ही समस्त शिवत और सत्ता की केन्द्र थी। माता की इस शिवत के मूल में दो कारण निहित हैं, उसकी आर्थिक उपादेयता, और विवाह संबंधी नियमों की शिथिलता। समाज में माता की इस अविकार-पूर्ण, सत्तात्मक स्थित से आइचर्य और भय की आदि भावनाओं से अनुप्राणित हो मानव ने अदृश्य शिवत की कल्पना माता की प्रतिमा में ही की थी। शिभम्यता के इस आदिकाल में समाज में विवाह की प्रथा थी, अथवा नैतिक उच्छुद्धालता फैली थी इस विषय में मतभेद है। महाकाव्यों में प्राप्त कुछ उदाहरणों के आधार

श. शिक्ष्यण्यास गुप्ता—इवोल्युशन ग्राफ मदर वरिशप इन इण्डिया पृ० ४६-५० : ग्रेट विमेन श्राफ इण्डिया में संग्रहीत :

पर अल्टेकर संभावना करते हैं कि तत्कालीन समाज में विवाह की पद्धति नहीं थी। मनुष्य, स्त्री-पुरुष के छोटे-छोटे सामाजिक समूहों में प्रकृति से संघर्ष करता हुआ, साथ-साथ श्रम करता और रहता था। यौन संबंधों में वह अर्धमानव अर्ध-पशु था । यह तो स्पष्ट ही है कि नारी की स्थिति पुरुष के समकक्ष ही नहीं प्रत्युत् उससे श्रेष्ठ थी। आर्थिक, सामाजिक जीवन में उसे विशेषाधिकार उपलब्ध थे।

वैदिक युग: १६०० ई० पू० ऋग्वैदिक काल

ऋग्वेद भारत का ही नहीं, ग्रिपितु संसार का प्राचीनतम ग्रन्थ है। ऋग्वेद का युग मानव-सभ्यता का मधुमय विहान था। प्रकृति के सौन्दयंग्रुक्त, विस्मयो-त्पादक दृश्य दृष्टिगत कर उसके लोमहर्षक भयोत्पन्नकर्ता स्वरूप का साक्षात्कार कर, उसकी उर्वरा शक्ति से जीव न का वरदान पाकर ग्रायों के भाव-कुसुम गित एवं लय का ग्रवलम्ब लेकर ऋग्वेद में प्रस्फुटित हो उठे। ग्रायों ने प्रकृति की ग्राश्चर्यजनक शिवतयों को दैवी शिवत का प्रतीक मानकर उनमें देवत्व का ग्रारोप किया। ग्रिदित को मातृत्व का प्रतीक माना। रात्रि, प्रभात, निशा, सूर्या, इन्द्राणी, बाक, इता, भारती, सरस्वती ग्रादि वैदिक देवियों में ग्रिधिकांश प्राकृतिक शिवत की प्रतीक हैं। वैदिक दिव्य प्रतीकों को भावना एवं भिवत का ग्रह्यं मिला।

ऋग्वेद काल की नारी भावना का पूर्ण परिचय ऋग्वेद में विणित इन प्रतीकों से मिलता है। आयों द्वारा सर्जित और पूजित इन देवियों में, उनके गृह एवम् यज्ञ की शिवत ही प्रतिबिबित हुई है । इन्द्राणी भारतीय पत्नी की प्रतीक है, वह गृह की एकछत्र स्वामिनी, पित में शिवत का संचार करने वाली, एवम् उसके सम्पूर्ण हृदय के प्रेम की अधीश्वरी है । उस समय के समाज का आधार पितृसत्ताप्रधान परिवार था । पुरुष और नारी विवाह के अविच्छिन्न पितृस संस्कार के बंधन में बद्ध हो जीवन-पथ पर अग्रसर होते थे। ऋग्वेद में प्रदत्त विवाह की ऋचा के अनुसार वधू पितृगृह से पितृगृह जाती थी। अपने नवगृह में वह सास-ससुर, ननद-देवर सब पर शासन करती हुई समादरणीय स्थान प्राप्त

एच० सी० राय चौधरी — एन एडवान्स्ड हिस्ट्री स्नाफ इण्डिया पृ० २०, १६५३ लंदन

राघा कुमुद मुकर्जी—हिन्दू सिविलिजेशन, १९५० बम्बई, पृ० २३

- १. ए० एस० ग्रल्टेकर—पोजीशन श्राफ़ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ३५, १६३८ बनारस
- २. एस० ए० डांगे—इण्डिया फाम प्रिमिटिव कम्यूनिलम टूस्लेवरी पृ०११८-२८, १६४६ बम्बई
- ३. भगवतशरण उपाध्याय—विमेन इन ऋग्वेद, पृ० ३, १६४१ बनारस
- ४. भगवतशरण उपाध्याय विमेन इन ऋग्वेद, पृ० २१, १६४१ बनारस
- राघाकुमुद मुकर्जी—हिन्दू सिविलिजेशन पृ० २७, १६५०

करती थी । दम्पित शब्द पित पत्नी के सिम्मिलित स्वामित्व का द्योतक था। पत्नी पित के इंगित पर संचालित होने वाली काष्ठ-पुत्तिका न होकर, सुख-दुःख में पित की सहभागिनी थी। उस समय नारी का चरम विकास मातृत्व में स्थापित हो गया था। माता श्रद्धा एवं श्रादर की पात्री थी । माता का ग्राशीर्वाद जीवन में सौख्य एवं कल्याण का ग्रावाहक था। पुत्र-जन्म श्रिष्ठक श्रानन्द-जनक श्रवश्य था, किन्तु उत्पन्न होने के उपरान्त पुत्री ग्रसीम ममता एवं स्नेह की भागिनी हो कर किनका नाम से ग्रिभिहित होती थी।

सामाजिक जीवन में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था<sup>3</sup>। यह उन्मुक्त प्रेम का युग था। सवन नाम के सार्वजितक उत्सवों में स्त्रियाँ भी भाग लेती थीं । वैदिक-संस्कृति में स्त्रियाँ पुरुषों के ही समान उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं । वेद और शास्त्रों में पारंगत होने के अतिरिक्त वे ऋचाओं की रचना भी करती थीं । साहित्य के साक्ष्य के अनुसार विश्ववरा, लोपामुद्रा, सिक्ता निवावरी और घोषा ऋग्वेद की प्रतिभाशालिनी कवियत्रियाँ हैं । उन लेखकों एवम् विद्वानों में जिनकी स्मृति में ब्रह्मयजन के अवसर पर नैत्यिक श्रद्धांजिल अपित की जाती है, सुलमा, मैंत्रियो, वाक, प्राचितेई, एवं गार्गी वाचकनवी हैं । समाज में एक पत्नीव्रत की मर्यादा मान्य थी, बहुपितत्व की प्रथा अप्रचलित थी । कालान्तर में अभिजात वर्ग में बहुविवाह प्रचलित हो गया । कन्या एवं पित दोनों को ही अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । वाल विवाह की प्रथा

१. सम्राज्ञी क्वसुरे भव, सम्राज्ञी क्वश्रवां भव; ननान्दरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी श्रीध देवृषु । ऋग्वेद १०।०५।४६

२. सी० बैंडर--विमेन इन एंशियन्ट इंडिया पू० ६३, लंदन १६२४

३. संगठन के सिद्धान्त श्रौर व्यवहार में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊँचा था, किसी प्रकार का परदा नहीं था। साधारण जीवन के श्रलावा समाज के मानिसक श्रौर धार्मिक नेतृत्व में भी स्त्रियों का हाथ था।—बेनीप्रसाद —हिन्द्स्तान की पुरानी सभ्यता पृ० ५०, प्रयाग १६३१

४. भगवतशरण उपाध्याय—विमेन इन ऋग्वेद पू० ४४, बनारस १९४१

प्र. हारानचन्द्र चकलेदार—सोशल लाइफ इन एंशियन्ट इंडिया, कल्चरल हेरिटेज ग्राफ इंडिया भाग ३, पृ० १६७ में संग्रहीत

६. ए० एस० ग्रत्टेकर—पोजीशन म्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १२, १६३८ काशी

७. राधाकुमुद मुकर्जी —हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ७२, १६५० बम्बई

द्र. राघाकुमुद मुकर्जी — हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ७२, १६५० बम्बई भगदतशरण उपाध्याय — विमेन इन ऋग्वेद पृ० ४५, १६४१ बनारस

नहीं थी<sup>1</sup>। विधवा को पुनर्विवाह ग्रथवा नियोग का ग्रधिकार था<sup>२</sup>।

वैदिक युग की नारी धार्मिक जीवन में पित की सहयोगिनी होती थी 3। उसे अकेले उपासना करने का अधिकार प्राप्त था 1 स्त्रयों का भी पुरुषों के समान ही उपनयन होता, उसके उपरान्त वे वैदिक शिक्षा के साथ ही यज्ञादि सम्पादन कर सकती थीं। सामान्यतः धार्मिक उपासना तथा प्रार्थना दम्पत्ति मिल कर करते थे। पारिवारिक यज्ञों में नारी का क्रियात्मक सहयोग रहता था। साम के मंत्रों के रागात्मक उच्चारण के अतिरिक्त वे चढ़ाए जाने वाले चावल को पीसती और बिल-हेतु प्रस्तुत पशु को स्नान कराती थीं ।

#### उत्तर वैदिक युग

ऐसे साक्ष्यों का ग्रभाव नहीं है जिनसे स्त्रियों के ग्रादरपूर्ण स्थान का परि-चय प्राप्त होता है, तो भी घीरे-धीरे वर्ण-व्यवस्था के नियमों में कड़ाई के साथ स्त्रियों के पद में क्रिमक ह्रास होने लगा था। ग्रन्तवंर्ण विवाह प्रचलित तो थे, किन्तु उनसे उत्पन्न सन्तान निकृष्ट मानी जाती थी। ग्रनुलोम विवाह प्रथा के कारण स्त्री का पद ग्रीर भी हीन हो गया था। तप ग्रीर विराग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण स्त्री को ग्रनादर की दृष्टि से देखा जाने लगा था। मैत्रायणी-संहिता स्त्रियों को शराब ग्रीर जुएं के समान बताती है । सामाजिक जीवन में स्त्रियों का भाग कम हो गया था। विवाह में ग्रांशिक स्वतंत्रता विद्यमान थी। परिपक्व ग्रवस्था होने पर विवाह होता था । ग्रीभजात वर्ग एवं पुरोहितों में

१. ए० एस० ग्रल्टेकर—पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ४८, १६३८ काशी

२. भगवतज्ञरण उपाध्याय-विमेन इन ऋग्वेद पृ० ६२, १६४१ बनारस

३. राधांकुमुद मुकर्जी — हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ७३, १९५० बम्बई

४. ए० एस० ग्रत्टेकर —पोजीशन ग्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन प० ३२३

Y. "Women participation in Vedic Sacrifices was thus a real and not a formal one, they enjoyed the same religious privileges as their husbands"

ए० एस० श्रत्टेकर—पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० २३३-२३४, १६३६ बनारस

६. बेनोप्रसाद — हिन्दुस्तान को पुरानी सभ्यता पृ० १६६, १६३१ प्रयाग

७. बेनीप्रसाद —हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृ० १०३, १६३६ प्रयाग ए० एस० अल्टेकर —पोजीशन आफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पु० ४११, १६३८ काशी

अनेक विवाह करने की प्रथा थी। विधवा-विवाह मान्य था । स्त्रियाँ वस्त्र रंगने, कढ़ाई, विडालाकरी अथवा डिलया बनाने आदि के व्यवसायों में सहायता देती थीं । स्त्री-धन का अभाव था। धार्मिक स्वप्नों और विशेषाधिकारों में भी अन्तर आ गया था। कुछ यज्ञ, यथा, रुद्र यज्ञ तथा सीता यज्ञ केवल स्त्रियों द्वारा ही सम्पादित होते थे। जब पित यात्रा को चला जाता था वे बिल-अगिन की उपासना करती थीं। संस्कृत परिवारों में स्त्रियाँ प्रातः और सायं पूजा की प्रार्थनाओं का पाठ करती थीं, किंतु बिलदान के अनेक ऐसे कार्य जो केवल स्त्रियाँ ही कर सकती थीं, कालान्तर में पुरुषों द्वारा सम्पादित होने लगे ।

उपनिषदों के युग में नारी में सहिशक्षा का प्रचार बराबर बना रहा। स्त्री विद्यार्थिनी दो प्रकार की होती थीं — ब्रह्मवादिनी, और सद्योद्वाह:। ब्रह्मवादिनी जीवनपर्यन्त धर्मशास्त्र एवम् दर्शन का स्वाध्याय करती रहती थीं, दूसरे वर्ग की स्त्रियाँ द, ६ वर्ष तक संस्कारों की विधि, तथा वैदिक ऋचाओं एवम् मंत्रों की उच्चारण विधि सीख कर गृहस्थ जीवन को ग्रपनातीं। उपनिषद्-युग में दार्शनिकों की सभा में विद्वतापूर्ण विषयों पर भाषण दे सकने की क्षमता रखने वाली गार्गी, एवं ब्रह्म के उच्चतम ज्ञान का साक्षात्कार करने वाली मैत्रेयी के समान विद्वी नारियों के उदाहरण उपलब्ध हैं ।

यद्यपि श्रव भी समाज में नारी को समादरणीय स्थान प्राप्त था, उसे पुरुष की समानता प्राप्त थी। विवाह में पित निर्वाचन की स्वतंत्रता थी। बाल-विवाह का प्रचार नहीं था, बौद्धिकता में भी वह पुरुषों से हीन न थी, तो भी इस युग में उसकी श्रवस्था में किमक हास होने लगा था श्रीर कन्या का जन्म दुख का कारण समभा जाने लगा था। नारी की स्थिति के पतन का वपन-काल उत्तर-वैदिक युग ही माना जाए जो अनुचित न होगा।

#### सूत्रकाल

इस काल में नारी की स्थिति में उत्तरवैदिक युग से भी श्रधिक श्रपकर्ष हुश्रा। राजनीतिक शान्ति श्रौर श्राधिक निश्चिन्तता के इस युग में श्रायों का घ्यान साहित्य के परिष्करण की श्रोर गया। ब्राह्मण-काल में वैदिक साहित्य श्रधिक

१. बेनीप्रसाद — हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृ० १०७, १६३१ प्रयाग ए० एस० ग्रत्टेकर — पोजीशन ग्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ४११, १६३८ काशी

२. राधाकुमुद मुकर्जी —हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ६७, १६४० बम्बई

३. ए० एस० ग्रल्टेकर —पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पू० ४११, १६३८ वनारस

४. राघाकुमुद मुकर्जी—हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १११, १६४० बम्बई ए० एस० श्रत्टेकर—पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेश पृ० १४

विस्तृत एवं जिटल हो गया था। उसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ एवं उपशाखाएँ विक-सित हो गयी थीं। तत्कालीन जनभाषा और वैदिक ऋचाओं की भाषा के अन्तर में वृद्धि होती जा रही थी। वैदिक कर्मकाण्डों की जिटलता भी बढ़ गयी थी। उनका सम्यक् रीति से सम्पादन पूर्ण ज्ञाता ही कर सकता था। वैदिक काल के सरल कर्मकाण्ड का अध्ययन स्त्रियाँ १६-१७ वर्ष की विवाह अवस्था तक कर लेती थीं। इस युग के विस्तृत कर्मकाण्ड के वृहत् साहित्य का अध्ययन तभी सम्भव था जब स्त्री २२ या २४ वर्ष की अवस्था तक अविवाहित रहती। देश की समृद्धि और आर्थिक उन्नित के साथ विलासिता की प्रवृत्ति बलवती हो रही थी। अतः स्त्रियों के उपनयन और शिक्षा पर आघात पहुँचा।

ग्रायों की दस्य-विजय के उपरान्त ही ग्रनुलोम विवाह प्रचलित हो गये थे। इन ग्रनार्य स्त्रियों की विद्यमानता ने नारी के पतन में योग दिया। ग्रनार्य स्त्री संस्कृत भाषा के ज्ञान के अभाव में धार्मिक प्रक्रियाओं में भाग लेने में असमर्थ थी। उसे धार्मिक प्रथाओं के लिए अवैधानिक घोषित कर दिया गया था, किन्तु आर्य अपनी विशेषप्रिय भ्रनार्य पत्नी को ही यज्ञ में भी सहयोगिनी बनाना चाहता होगा। म्रतः इसके समाधान में समस्त स्त्री जाति को ही धार्मिक प्रित्रयाग्रों की ग्रनाधिकारिणी घोषित कर दिया गया र। सूत्र काल तक आते-आते गण-राज्यों का सरल युग समाप्त हो चुका था। राज-दरबारों की शोभा ग्रौर ऐश्वर्य में ग्रिभवृद्धि हुई। राजाग्रों के श्रन्तःपुर के ग्राकार श्रीर रानियों की संख्या में भी वृद्धि स्वाभाविक ही थी। ग्रभिजातवर्ग ने उनका ही ग्रनुकरण किया। बहु-विवाह की इस प्रचलित प्रथा के कारण स्त्रियों की स्थिति को बहुत ग्राघात पहुँचा । यद्यपि विद्वान् स्त्रियों को धार्मिक विशेषाधिकारों से वंचित करने के पक्ष में थे, किन्तु उन्हें यज्ञादि धार्मिक प्रिक्रियाओं की अनाधिकारिणी घोषित करने का मत समाज ने मान्य नहीं स्थिर किया। इस युग के प्रथम चरण में स्त्रियों ने वैदिक-शिक्षा में विशेषता प्राप्त की. किन्तु अधिकांश स्त्रियों के विवाह समय ही उपनयन की भ्रौपचारिकता का सम्पादन हो जाता था<sup>3</sup>।

महाकाव्यकाल: ५०० ई० पू०

महाभारतकाल तक स्त्रियों की शिक्षा व ग्राघ्यात्मिक उन्नति में क्रमशः

१. ग्रत्टेकर-पोजीशन ग्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० २३, १६३८ बनारस

२. ग्रल्टेकर-पोजीशन ग्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० २४३, १९३८ बनारस राघाकुमुद मुकर्जी-हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १६६, १९४० बम्बई

३. ग्रल्टेकर-ग्राइडियल एण्ड पोजीशन ग्राफ इंडियन विमेन इन सोशल लाइफ पू० ३४: ग्रेट विमेन ग्राफ इंडिया में संग्रहीत:

हास होने पर भी उनको समाज में प्रतिष्ठित स्थान उपलब्ध था । नारीत्व का उच्चतम ग्रादर्श समाज के समक्ष था। भारतीय मनोवृत्ति में दो भिन्न रूपों, प्रबल विरिक्त एवं उत्कट ग्रनुरिक्त के मिश्रित नारी विषयक दो विरोधी मत प्रचलित हो गए। महाभारत में नारी के ये दो रूप स्पष्ट हैं:—एक ग्रोर नारी को ग्रन्त गौरव ग्रौर सम्मान की पात्री बताया गया, दूसरी ग्रोर उन्हें व्यभिचारिणी, पाप ग्रौर सब दोषों का मूल बताया गया है ।

इस काल में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। नैतिकता के मापदण्ड परिवर्तित हो गए थे। स्त्री के भी कई पित होते थे। स्त्री के लिए पातित्रत ही सर्वोच्च धर्म, पूजा, उपासना एवं स्वर्गप्राप्ति का साधन था<sup>3</sup>। यद्यपि सिद्धान्त रूप से मनु द्वारा स्त्रियाँ धार्मिक प्रक्रियाग्रों व यज्ञादि में भाग लेने की ग्रनिध-कारिणी घोषित की गई थीं किन्तु रामायण ग्रौर महाभारत दोनों में ही स्त्रियाँ उपासना, यज्ञादि में सहयोग प्रदान करती रहीं। रामायण में कौशल्या ग्रकेले ही स्वस्ति यज्ञ करती हैं, तारा सावित्री यज्ञ करती हैं ।

#### बौद्धकाल

वैदिक-धर्म के विस्तृत कर्मकांड बाह्याडम्बर की जटिलता, तथाकथित पवित्रता एवं ऊंच-नीच की प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म का ग्राविभीब हुग्रा। नारी, जो

 हेमचन्द्र राय चौधरी-महाभारत एण्ड इट्स कल्चर, कल्चरल हैरिटेज ग्राफ इंडिया भाग ११ पु० १०३ कलकत्ता

२. 'कुलीन, रूपवती श्रौर जीवित पति वाली स्त्रियाँ मर्यादा में नहीं रहती यह उनका पहला दोष है। स्त्रियों से बढ़कर कोई पापी नहीं है, क्योंकि स्त्रियाँ सब दोषों का मूल हैं।'

श्चनु० द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी—हिन्दी महाभारत: श्चनुशासन पर्व 'स्त्रियाँ लक्ष्मी स्वरूपिणी हैं श्वतः धनकामी व्यक्तियों को स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए।'-वही--पृ० १६०

स्त्री को किसी भी श्रवस्था में स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए।

वही---पृ० १६०

३. स्त्रियों को कोई भी यज्ञ, किया, श्राद्ध, उपवास ग्रादि करने की न तो श्रावश्यकता ही है श्रोर न ग्रधिकार ही है। ग्रपने पति की सेवा करना ही उनका धर्म है। पति सेवा ही उसके लिए स्वर्ग का साधन है। ग्राद्ध हारिकाप्रसाद चतुर्वेदी—हिन्दी महाभारत खंड ६ पु० १८६-६०, १६३० इलाहाबाद

४. ग्रल्टेकर-पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन,

पृ० २३५ १६३¤ बनारस हारानुचन्द्र—सोशल लाइफ इम एंशियेन्ट इंडिया चकलादार—कल्चरल हेरिटेज झाफ इंडिया भाग ३, पृ० २०३ कलकत्ता पुरुष के अत्याचारों के बोक से दबी जा रही थी, शास्त्रकारों ने जिसे व्यक्तिगत आराधना का भी अधिकार नहीं दिया था, उसे भी बौद्धकाल में संवेदना का संदेश मिला ।

समग्र मानवता के उपासक बुद्ध ने इस सत्य पर बल दिया कि पुरुष के समान स्त्री भी अपने पूर्व जन्म के सद्-असद् कर्मों के फल भोगती है। उसे भविष्य के लिए अपने कर्मों पर ही निर्भर रहना चाहिए। पुत्र द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है इस कथन का उन्होंने विरोध किया, अतः पुत्र की तुलना में अत्यन्त दीन और दयनीय पुत्री की स्थिति में अन्तर हुआ। ब्राह्मणों के कर्मकाण्डों में केवल पुत्रवती सधवा ही भाग ले सकती थीं। बुद्ध द्वारा इस बात के खंडन से विधवाओं की हेय दशा में अन्तर आया। धर्मशास्त्रों ने स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य माना था, किन्तु बौद्धधर्म में यह केवल एक श्रृंखला ही मानी गई। बौद्ध-धर्म का द्वार विवाहित, अविवाहित, विधवा, वंध्या, वेश्या और पितता सभी के लिए उन्मुक्त था। दीक्षा ले लेने के उपरान्त उनके प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा अथवा अनादर की भावना नहीं रह जाती थी।

किन्तु यह एक विचित्र बात है कि यद्यपि बौद्ध धर्म ने ग्रपने सर्वजन-हिताय वाले सिद्धान्त से नारी की स्थिति में सुधार किया, तो भी भिक्षु संस्थाग्रों में उनका स्थान ग्रपेक्षाकृत हेय रहा । उनके ऊपर ग्रनेक प्रतिबन्ध लगाए गए। वयस्क एवं योग्य भिक्षुणी को भी ग्रपने से लघु भिक्षु के समक्ष भुक कर नमस्कार करना पड़ता था। एक भिक्षुणी किसी भी परिस्थिति में किसी भिक्षु की ग्रवज्ञा नहीं कर सकती थी। ग्रर्थमासोपरान्त होने वाले उपास्था एवं ग्रवेद के लिए भिक्षुणी को एक भिक्षु से ही निर्देश लेने पड़ते थे। वस्तुतः ग्रनधिकारियों द्वारा दुरुपयोग के भय से पहले भगवान् बुद्ध भी स्त्रियों को संघ में दीक्षा देने के विरुद्ध थे। साथ ही प्राणीमात्र की एकता को मूलमन्त्र मानने के कारण उन्हें बौद्ध धर्म का द्वार स्त्रियों के लिए भी प्रशस्त करना पड़ा। किन्तु स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न दोषों के निराकरण के लिए उन्हें इतने कड़े नियम बनाने पड़े ।

भगवान् बुद्ध द्वारा प्रचलित इस विराग-प्रधान धर्म में आत्मिक उन्नित के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लेने वाली नारियाँ ही प्रसिद्धि पा सकीं। पाँच सौ बाइस पदों की छोटी सी पुस्तक थेरीगाथा से तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। इतिहासों के वृत्त से ज्ञात होता है कि नारी का पुनर्विवाह होता था। थेरीगाथा में विणित थेरियों के जीवन बौद्ध युग के समाज में नारी की हेय, करुण स्थिति से अवगत कराते हैं। नारी पत्नी अथवा गृह की रानी न होकर

रामधारी सिंह दिनकर—संस्कृति के चार श्रध्याय
पृ० १४५, १६५६ दिल्ली

२. ए० एल० बाजम--- व वंडर देट वाज इंडिया, पृ० १७७, १९५४ लंदन

इ. राघाकुमुद मुकर्जी हिन्दू सिविलिजेशन पू० २५३, १६५०

केवल विलास का उपकरण मात्र थी। सब परिजनों की सेवा-परिचर्या करके भी वह जीवन निर्वाह में ग्रशक्य थी। वह उपेक्षा ग्रौर ग्रमादर के ही ग्रंक में पलती थी। इन बौद्ध भिक्षणियों में ग्रधिकांश ने ग्रपने यौवन के स्वर्णिम विहान में ही संसार के प्रलाभनों का परित्याग कर, तप एवं विरागमय जीवन को श्रेयष्कर समभा था। इस संबंध में दत्ता, ग्रनुपमा सुमेधा ग्रौर जयन्ती के नाम उल्लेखनीय हैं। समाज के सभी वर्गों की नारियों ने सर्वजन-सुलभ बौद्ध धर्म का ग्राश्रय लेकर ग्रपने दुखों को बिसराया। वैभव के स्विप्नल प्रांगण राजप्रसाद, प्रृंगार की रुनभून से भंकरित वेश्यालय दारिद्रय के रौरव, ग्रौर पारिवारिक प्रपीड़न से निष्कृति पाकर नारियों ने बौद्ध धर्म की शरण ली। सामाजिक दृष्टिविन्दु से ग्रस्पृश्य नारियों को भी ग्रम्पुत्थान का ग्रवसर मिला । बौद्ध धर्म तप ग्रौर विराग पर ग्रधिक बल देता है, ग्रतः इसकी धार्मिक पुस्तक जातकों में स्त्री-निन्दा के ग्रनेक कथन उपलब्ध हैं । बौद्ध धर्म के संघों में नारी का प्रवेश युग की नैतिकता के लिए घातक सिद्ध हुग्रा, इसका सविस्तार वर्णन यहाँ ग्रपेक्षित नहीं है।

#### जैन-काल

जिन भगवान् ने हिंसा दावानल में दग्ध विश्व के समस्त प्राणियों को श्राहिंसा व साम्य का उपदेश दिया। जैन मतावलिम्बयों में नारी के माता रून के लिए अपिसीम श्रद्धा श्रोर श्रादर की भावना विद्यमान थी। उनके तीर्थंकरों में उन्नीसवीं 'मल्लीनाथ' थी। उसके जीवनवृत्त से ज्ञात होता है कि उस समय भी उच्चवर्ग की नारी में शिक्षा का ग्रभाव न था। जैन धर्म ने भी पातिव्रत तथा पत्नी की एकिन्छा को बहुत महत्त्व दिया। जैन-साहित्य में बहुत-सी भिक्षणियों एवं श्राविकाश्रों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने जैन धर्म श्रोर साहित्य की उन्नित में कियात्मक योग दिया। स्थूलभद्र की सात बहिनें यक्षादि एवम् याकिनी महत्तरा की रचना महत्त्वपूर्ण है। जैन-काल की नारी में उत्सर्ग श्रोर कर्तव्य पालन की भावना विद्यमान थी। केवल साहित्यक एवं धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं प्रत्युत् राज्यनीति श्रोर प्रशासन में भी स्त्रयाँ निपुण थीं। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय के

श्चनु० भदन्तं श्चानन्दं कौशल्यायन—जातक प्रथम खण्ड पृ० ३७० श्चमातमन्त्रजातकः

हित्रयों में काय प्रगल्भता, वाक प्रगल्भता मन प्रगल्भता होती है। ग्रंडभृत जातक पृ० ३७८

स्त्रियाँ श्राए हुए क्रोध को रोक नहीं सकतीं, बड़े से बड़े उपकारों को भूल जाती हैं। पु० ३८७

पुनिववाहप्रथा : पित श्रौर पुत्र तो बराबर मिल सकते हैं पर भाई नहीं। इच्छ्रत्रजातक पू॰ ३६६

१. शकुन्तलाराव शास्त्री—विमेन इन बैदिक एज पृ० ६८, १६५४ बम्बई

२. 'स्त्रियाँ ग्रसाध्वी पापिनी होती हैं'

समय में ग्रपने मृत पति के स्थान पर जक्कय बे नगर-खंड की ग्रधिकारिणी नियुक्त की गई<sup>9</sup>।

किन्तु इतना सब होते हुए भी, अन्य धार्मिक मतों के समान जैन धर्म भी नारी को काम का साधन, वासना का मूल समक्त कर उसे त्याज्य बताता था। हमारी भारतीय संस्कृति में गृहस्थ धर्म स्पृहणीय कहा गया है, किन्तु बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का यही विश्वास था कि मोक्ष के लिए सन्यास स्नावश्यक है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार तो नारी भिक्षुणी हो सकती थी, किन्तु दिगम्बर पन्य वालों ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि मुक्ति नारियों के लिए नहीं है। उनके लिए सीमित धर्म का पालन ही श्रेयस्कर है, जिससे वह पुरुष का जन्म प्राप्त कर सकें, क्योंकि मोक्ष-लाभ पुरुष-जन्म में ही संभव है ।

#### ईसवी शताब्दी से इस्लाम के साथ सम्पर्क तक नारी

नारी स्थिति संबंधी उपर्युक्त संक्षिप्त ग्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसवी सन् के प्रारंभ होने के समय, उपनयन के स्थिगित हो जाने, विराग की भावना, बाल विवाह तथा विलासभावना के कारण नारी ग्रपने पूर्व गौरव तथा मर्यादा से वंचित हो चुकी थी। ईसवी शताब्दी के प्रारंभिक काल में कन्याएँ १७-१८ वर्ष की ग्रवस्था तक ग्रविवाहित रह सकती थीं। बहु विवाह तथा ग्रसवर्ण विवाह ने सामाजिक व्यवस्था को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। विवाहम्त्रवस्था कम कर देने के कारण स्त्रियों की शिक्षा एवं संस्कृति को बहुत धक्का पहुँचा । शारीरिक पवित्रता पर ग्रधिक बल दिया गया ग्रौर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनसे ग्राज्ञाकारिता की ग्रपेक्षा की जाने लगी। सामाजिक जीवन में भी उनका ग्रादरणीय स्थान नहीं रह गया था। विलासी समाज में नारी केवल काम एवं उपभोग के उपकरण रूप में थी। ग्रन्तःपुर में सुन्दरी स्त्रियों की संख्या बढ़ रही थी। सौन्दर्य पर ग्रधिकार-स्थापन की स्पृहा ने ग्रन्तःपुर प्रथा को जन्म दे दिया था। वासना का उपकरण बनकर नारी स्वर्ण की श्रुङ्खलाग्रों की बन्दिनी-सी बन गई थी। उस समय के समाज में परदा प्रथा थी या नहीं इस पर स्वयं ग्रथंशास्त्र की ही विरोधी सम्मितियाँ हैं । भगवतशरण उपाध्याय के ग्रनुसार

उमाकान्त प्रेमानन्दशाह—प्रेट विमेन इन जैनिज्म। ग्रेट विमेन ग्राफ इंडिया में से: पृ० २८४, १९५३ कलकत्ता

२. रामधारी सिंह दिनकर —संस्कृति के चार श्रध्याय, पृ० १४१, १९५६ दिल्ली

३. म्रल्टेकर — पोजीशन म्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १८, १६३८ काशी

४. ए० एल० बाशम—व वन्डर देंट वाज इंडिया पू० १७६-८०, १९५४ लंदन

तत्कालीन समाज में परदा उस रूप में नहीं था जिस रूप में ग्राज है । जवाहर-लाल नेहरू के अनुसार उच्च-वर्ग में स्त्रियों के पृथक्करण की प्रथा अवश्य थी किन्तु परदा प्रथा नहीं थी । ईसवी शताब्दी के प्रारंभिक काल में कुछ विश्रुत स्त्री लेखिकाएँ भी हुईं। शील भट्टारिका आदि प्रसिद्ध साहित्यकार हुईं । राजशेखर की पत्नी कवियत्री तथा आलोचिका थी । शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ की मध्यस्थ होने के उपयुक्त मंडन मिश्र की पत्नी उभयभारती ही को माना गया । किन्तु नवीं शताब्दी से उच्च-शिक्षा केवल उच्च वर्ग में ही सीमित रह गई। उनकी संख्या उत्तरोत्तर कम ही होती गई । स्त्रियों में संगीत आदि लिलत-कलाओं का प्रचार था। राज-प्रासादों में लिलत-कलाओं के शिक्षण के लिए संगीत-शालाएँ होती थीं। कालिदास के युग में स्त्रियाँ नृत्य-कला से भी अमिज्ञ होती थीं । धार्मिक क्षेत्र में उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्रियों के समस्त संस्कार (विवाह को छोड़कर) अमंत्रक पहले ही होने लगे थे । अब उपन्यन की औपचारिकता का भी अन्त हो गया था। वैदिक-प्रित्रयाओं का विधिन्त्रवें के संपादन करने वाली, वैदिक ऋचाओं की रचनाकर्शी नारी को मंत्रों के

१. 'शकुन्तला जब दुष्यन्त के दरबार में जाती है तब वह प्रवगुण्ठनवती है श्रीर श्रपने को पहचनवाने के लिए उसे प्रवगुंठन हटाना पड़ता है। इसके श्रितिरक्त भी स्त्रियों के रहने का स्थान शुद्धांत ग्रन्तःपुर श्रवरोध ग्रादि कहलाता था। इन नामों में वही ध्विन है, पर जिस रूप में पर्दा उत्तर भारत में श्राज है, वैसा ही पहले भी रहा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।'—भगवतशरण उपाध्याय—कालिदासयुगीन भारत पृ० १२७-२८, १६५६ इलाहाबाद।

२. जवाहरलाल नेहरू—डिसकवरी आफ इंडिया, पृ० २८१, १६४५ कलकत्ता

३. ए० एस० ग्रत्टेकर — पोजीशन ग्राफ विमेन इन हिंदू सिविलिजेशन, पृ० २८१, १६३८

४. ए० एस० अल्टेकर—म्राइडियल एण्ड पोजीशन म्राफ विमेन इन सोशल लाइफ, ग्रेड विमेन म्राफ इंडिया, पृ०४२, १९५३

५. श्रतुलानन्द—द पोजीशन श्राफ विमेन इन एंशियंट इंडिया कल्चरल हेरिटेज श्राफ इंडिया भाग ३ में संग्रहीत पृ० २१८

६. ए० एस० श्रल्टेकर—ग्राइडियल एण्ड पोजीशन श्राफ इंडियन विमेन इन सोशल लाइफ, ग्रेट विमेन श्राफ इंडिया में संग्रहीत पृ० ४१

७. भगवतशरण उपाघ्याय — कालिदासयुगीन भारत, पृ० १४४, १६४४ इलाहाबाद

प्त. राधाकुमुद मुकर्जी—हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १६६, १६५० बम्बई

उच्चारण का भी स्रिधिकार न रहा, स्रौर वह शूद्र के स्तर पर स्रा गई । शासक वर्ग में स्त्रियों को प्रशासकीय स्रौर सैनिक शिक्षा दी जाती थी। राजपूत कुमारियाँ स्रस्त्र-शस्त्र संचालन में निपुण होती थीं, एवं स्रवसर पड़ने पर सैन्य संचालन व प्रशासन दोनों ही कार्य योग्यतापूर्वक कर सकती थीं। चालुक्यवंशीय विजयभट्टा-रिका, लक्ष्मीदेवी, स्रन्नादेवी, मलियादेवी के नाम उल्लेखनीय हैं ।

बौद्ध तथा जैन साहित्य में कहीं सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। महा-भारत में, जिसका वर्तमान रूप ईसा की तीसरी शताब्दी का है, केवल एक माद्री के सती होने का उदाहरण मिलता है<sup>3</sup>। प्राचीनकाल में सती प्रथा के उदाहरण न्यून हैं। मानव धर्म के विधायक मनु ने विधवा स्त्रियों के ग्राचारों का निर्देश किया है । उन्होंने उसे तप, विराग, प्रार्थना एवं प्रायश्चितपूर्ण जीवन व्यतीत करना उचित बताया है । कालान्तर में पवित्रता ग्रौर विराग की भावना के कारण नियोग एवं विधवा विवाह की प्रथा निन्दनीय समभी जाने लगी थी। कालिदास के युग में भी विधवास्रों का जीवन निष्कासन, स्रपमान एवं वेदना का जीवन था। मांगलिक कार्यों में उनका सम्पर्क वर्जित थारे। कालिदास के नाटकों में सती-प्रथा का उल्लेख मिलता है । धर्मशास्त्र के प्रारम्भिक लेखक बालविधवा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। ६०० ईसवी से विधवा-विवाह की प्रथा समाप्त हो गयी। ११०० ई० से बाल-विधवा के विवाह का भी निषेध हो गया था है। ४०० ई० से संघर्षप्रिय क्षत्रिय-जाति में यह प्रथा ग्रधिक प्रचलित हो गयी थी। मेधातिथि, विराट के ग्रनुसार सती निकृष्ट कोटि का धर्म है । ग्रभाग्यवश उदार सुधारकों के द्वारा सती प्रथा का यह विरोध सफल न हो सका, तथा राजपूत जाति एवं उनके अनुकरण पर प्रतिष्ठा का चिन्ह समभ कर उच्च वर्ग में यह प्रथा लोकप्रिय हो गई।

१. राधाकुमुद ग्रौर रमेशचन्द्र मजुमदार—द एज ग्राफ इम्पीरियल यूनिटी सामाजिक जीवन : पृ० ५६४

२. श्रल्टेकर — ग्राइडियल एण्ड पोजीशन श्राफ इंडियन विमेन इन सोशल ्लाइफ : ग्रेट विमेन श्राफ इंडिया : पृ० ४२-४३

३. सी वैंडर--विमेन इन एंशिएन्ट इंडिया पू० ४६४, लंदन १६२४

४. श्रल्टेकर—पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० २३४, १६३८ बनारस

५. भगवतशरण उपाघ्याय—कालिदासयुगीन भारत पृ० १२७, १९५५ इलाहाबाद

६. ए० एस० म्रल्टेकर—पोजीशन म्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १८१

७. ए० एस० अल्टेकर—पोजीशन ग्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पु० १४५, १६३८ बनारस

श्रपकर्ष एवं पतन के इस युग में संपत्ति संबंधी श्रधिकारों के क्षेत्र में अवश्य प्रगति हुई। वैदिक-युग के पितृसत्ता-प्रधान परम्परा में सिद्धान्त रूप से दम्पति सम्पत्ति एवं गृह के सिम्मिलित स्वामी थे, किन्तु स्त्री धन की सीमा संकीर्ण थी। विधवा को उत्तराधिकार नहीं था। विष्णु स्मृति (१०० ईसवी) में विधवा के उत्तराधिकार का समर्थन हुग्रा। विष्णु श्रौर याज्ञवल्क्य दोनों ने ही विधवा के उत्तराधिकार का पक्ष ग्रहण किया । स्त्रीधन की परिभाषा हुई। स्मृतिकाल (६०० ईसवी) स्त्री धन का क्षेत्र विस्तृत हुग्रा। स्मृतिकारों ने विधवा के उत्तराधिकार की सावदेशिक स्वीकृति के लिए बल दिया। इसके मुख्य समर्थक बृहस्पति, प्रजापति श्रौर कात्यायन थे । विज्ञानेश्वर ने स्त्री धन की व्यापकता पर बल दिया श्रौर विधवा के उत्तराधिकार के इतने प्रबल समर्थन के उपरान्त ११५० ई० में गुजरात श्रौर १२०० ई० में सम्पूर्ण भारत में विधवा का उत्तराधिकार मान्य हो गया। भाई के श्रभाव में बहिन का उत्तराधिकार पहले से ही मान्य था।

सच तो यह है कि ६०० ईसवी से ही नारी की सामान्य स्थिति में स्रिधिकाधिक पतन प्रारम्भ हो गया था। राजाओं के अन्तःपुर सुन्दर स्त्रियों से परिपूर्ण थे। वासना और विलास की समाजमें प्रधानता होती जा रही थी। राज-पूतों में तो नारी विजय की अनुगामिनी ही बन गयी थी।

### संस्कृतकाव्य की नारी भावना

कालिदास, ग्रदवघोष, माघ ग्रादि संस्कृत काव्यकारों ने नारी के शास्त्रीय ग्रादशं को ही मान्य स्वीकार किया है। ग्रतः उनकी नारी में ग्रनन्त ममता, त्याग, वात्सल्य, धरित्री-सी सहनशीलता, निस्पृह सेवाभाव ग्रौर मौन ग्राज्ञाकारिता ग्रादि विशेषताग्रों का ही विकास हुग्रा है। नारी का सत्तापूर्ण रूप कहीं दृष्टिगत नहीं होता। इन काव्यों में नारी सुकुमार, परिश्रमी, कोमल ग्रौर पराधीन है। उसकी चरम महत्ता गृहिणी रूप में, ग्रौर मातृत्व के विकास में ही है। वह प्रेम करने के लिए बनी है। नारी कवियत्री, दार्शनिक दिग्गज, विदुषी ब्रह्म-वादिनी हो सकती है। किन्तु ग्रपने युग की प्रतिक्रियावादी परम्पराग्रों में पोषित न होने के कारण संस्कृत काव्यकारों ने भी कहीं उसका सभा में वाक्चातुर्य,

१. ए० एस् ० ग्रल्टेकर — ग्राइडियल एण्ड पोजीशन श्राफ इंडियन विमेन इन सोशल लाइफ: ग्रेट विमेन ग्राफ इण्डिया: प्० ३६, १६५३ कलकत्ता

२. ए० एस० ब्रल्टेकर—ग्राइडियल एण्ड पोजोशन श्राफ इंडियन विमेन इन सोशल लाइफ: ग्रेट विमेन श्राफ इण्डिया: पृ० ४५, कलकत्ता

प्रतिभा-प्रदर्शन नहीं दिखलाया है । कालिदास की नारी में सहिष्णुता की सजीव भावना है; वह पत्नी, मंत्रिणी एकान्त की सखी और प्रिय शिष्या है । सन्त्रयान, वज्रयान और सहजयान मेंनारी

श्रनुदान श्रौर जागीर की उपलब्धि से धन का केन्द्र बन जाने से बौद्ध मठों में कादम्ब श्रौर कामिनी का उन्मुक्त विलास होने लगा था। त्थाग श्रौर तप प्रधान धर्म की वास्तविकता को भूल कर सन्यासी वर्ग, भोग को स्पृहणीय समभ कर, मंत्राचार श्रौर योग की श्राड़ में सुख भोगने लगा । वैष्णवों श्रौर हिन्दी साहित्य पर भी सहजिया समप्रदाय ने श्रपना प्रभाव प्रदिश्ति किया । वज्रयान ने शून्यता को प्रज्ञा श्रौर करुणा को उपाय की संज्ञा दे दी। उपाय का प्रतीक स्वयं साधक होता श्रौर प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व कोई स्त्री करती जो साधक की महामुद्रा कहलाती।

मानव सम्यता के स्वर्ण-विहान में भारतीय नारी के जीवन में सुख भौर शान्ति का म्रालोक बिखरा हुम्रा था। वैदिक युग की नारी को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान भ्रधिकार उपलब्ध थे। धार्मिक प्रक्रियाम्रों स्रौर कार्यों की विधात्री स्वयं नारी ही थी। ब्रह्मज्ञान द्वारा पराविद्या की उपलब्धि कर

१. "Her claim to recognition lies through her service of her lord and through her being the mother of a good son, wise or valient like Rama, Shanker, Chaitanya, on the heroic Bharat as the case may be. This is the attitude even of romantic love stories."

शिवप्रसाद भट्टाचार्य—'ग्रेट विमेन इन संस्कृत क्लासिज्म' पू० २५२
ग्रेट विमेन ग्राफ इंडिया में संग्रहीत

२. 'गृहिणी सचिव: सखीमित्र, प्रिय, शिष्या लिलते कला विद्यौ' भगवतशरण उपाध्याय-—कालिदास श्रौर उनका युग पृ० द१, १६४४ इलाहाबाद

इ. हीन से महान्, महान् से मंत्र, ग्रौर मंत्र से बज्ज तथा बज्ज से सहज यह प्रिक्तया ही बनाती है कि संयम ग्रौर तपस्या से लोग ग्राजिज ग्रा गए थे, श्रौर वे घीरे-घीरे भोगवाद का समर्थन ढूंढ रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर—संस्कृति के चार ग्रध्याय पृ० १६३, १६४६ दिल्ली

४. सहजिया सम्प्रदाय केवल बौद्धों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि यह वैष्णव धर्म में भी भ्राया, श्रौर वैष्णव धर्म में परकीयावाद तथा श्रन्य विशेषताएँ उसी की देन हैं। रामधारी सिंह दिनकर—संस्कृति के चार श्रध्याय पृ० १६५

अविवाहित रह कर भ्राध्यात्मिक हित-साधन भी कर सकती थी। वस्तत: वह गृह-कक्ष की शोभा, विलास का उपकरण मात्र न होकर सुख-दुख की समभागिनी पत्नी थी। परवर्ती युग की नारी के समान वह ग्रज्ञवत ग्रौर परमुखापेक्षी न होकर व्यक्तित्वमयी थी। जैसा कि इसी भ्रष्याय में बताया जा चुका है, नारी को भ्रपना जीवन साथी निर्वाचित करने का म्रिधिकार उपलब्ध था। उपनयन के उपरान्त वेदों का भ्रध्ययन कर परिपक्व बुद्धि व संतुलित दिष्टकोण को लेकर वह भ्रपने गृहस्थ जीवन का प्रारम्भ करती । नव-गृह में ग्रादर ग्रौर मंगल-कामनाएँ उसका स्वागत करतीं, श्रौर वह पति के साथ गृह की सम्मिलित स्वामित्व प्राप्त करती। युग ने करवट ली, इतिहास के पृष्ठों पर विभिन्न जातियों के उत्कर्ष-ग्रपकर्ष की कहानी लिख गयी । इन परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों से उद्भूत कारणों-श्रनार्यों का सम्पर्क, श्रार्थिक समृद्धि शिक्षा का श्रभाव, श्रीर उपनयन का स्थगित हो जाना--ग्रादि...ने उसकी प्रगति में ग्रवरोध प्रस्तुत किए। ग्रवरोध प्रथा के श्रारम्भ, शिक्षा के ग्रभाव ने कोमल नारी को पराश्रयी बना दिया। उसकी सहज समर्पण और सेवा की भावना को दासत्व की स्वीकृति मानकर उसे जीवन किसी भी भ्रवस्था में स्वतंत्र रहने का निषेध किया। ज्ञान के भ्रालोक के श्रभाव में जीवन के कंकरीले-पथरीले मार्ग, ऊँची-नीची पगडंडियों पर जब उसके श्रंखला-बद्ध पग डगमगाए, अभिभावक श्रीर संरक्षक कही जाने वाली पुरुष जाति ने उससे संवेदना के दो शब्द भी नहीं कहे । प्रत्युत् उसकी स्वभावगत् सुकुमारता को दर्बलता की संज्ञा दी। शिक्षा और संस्कृति के ग्रभाव में नारी में स्वयं ही हीनता की भावना ने जड़ पकड़ ली थी। पुत्री-जन्म दहेज-प्रथा, विवाह विषयंक भ्रन्य कठिनाइयों के कारण एक ग्रभिशाप था। विवेकशील कवि ग्रब भी यही मत रखते थे 'कन्या कुलस्य जीवितम्'। पुरुष के ग्रत्याचारों, सामाजिक प्रतिबन्धों के भार से दबी हुई नारी का स्थान केवल वासना के एक उपकरण के रूप में था। ६०० ईसवी में पूरे भारतीय समाज के ही चरित्र में पतन स्पष्ट दृष्टिगत होने लगा था। राजनीतिक सुरक्षा, म्राथिक समृद्धि ग्रीर वैभव के उत्कर्ष के होते हुए भी समाज का कोई ग्रादर्श नहीं रह गया था। नैतिकता के बन्धन शिथिल हो गुए थे । श्रमर्यादित समाज के वैभव-विलासमय वातावरण में नारी के प्रति दृष्टि-कोण में विलासिता की प्रधानता स्वाभाविक ही था।

# आलोच्यकालीन जीवन और नारी

#### इस्लाम के ग्राक्रमरग-काल का भारत

पाँच शताब्दियों से अधिक तोरमण से महमूद गजनवी के आक्रमण तक भारत वाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था। शांति और सुरक्षा की मादक कोड़ में स्वभावतः ही भारतीय जनसाधारण में निश्चिन्त अकर्मण्यता की भावना व्याप्त हो गई थी। आपित्तकाल में विष्णु-पुराण (१००ई०) में समग्र भारतवर्ष की अखण्डता की जो महिमा गाई गई थी उसे भारतीयों ने विस्मृत कर दिया था। अन्य देशों के साथ विचारों के आदान-प्रदान न होने के कारण वाह्य आक्रमणों के अभाव में भारतीयों में संकीर्णता, अनुदारता तथा मिथ्याभिमान की भावना आ गई थी। वाह्य संसार की गतिविधि से अपिरिचित भारत के विकास की गति अवष्द हो गई थी। आन्तरिक सुख और समृद्धि के मध्य विलास की प्रवृत्ति को मान्यता मिल रही थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवन के सभी क्षेत्रों में ६०० ईसवी से पतन और अपकर्ष का क्रम चल रहा था।

ऐसे अगतिशील समाज में पूर्वयुग की मान्यताओं का अक्षरशः पालन होने लगा था। छुग्राछूत ग्रौर कर्मकाण्ड लोकप्रिय हो रहे थे। समाज में नैतिकता के मान उपेक्षगीय थे। धर्म के क्षेत्र में गुह्य समाज की उपासना-विधि से पंचम-कार ग्राह्य थे। उनके ग्रनुसार नारी विलास-कामनापूर्ति का साधन रह गई थी। धर्म का पुनरुद्धार कर शंकराचार्य ( द वीं शताब्दी ) द्वारा स्थापित उपासना के महत् केन्द्र अपनी अतिशय समृद्धि में विलास श्रीर व्यभिचार का केन्द्र बन गए थे। देवदासी प्रथा की धार्मिक मान्यता के कारण देव मन्दिर नृपुरों की रुनभुन में मधुर विलास की तन्द्रा लेकर भिकत का उपहास कर रहे थे। क्षेमेन्द्र (११ वीं शताब्दी) की कृतियाँ 'समय-मात्रिका' श्रीर कूट्टनी-मित्तम, तत्कालीन समाज के नैतिक अपकर्ष और भोग-परक मनोवृत्ति का आभास देती हैं। पाँच शताब्दियों में एकत्रित धनराशि से भारत समृद्ध ग्रौर सम्पन्न था किन्तु समाज में ग्रार्थिक ग्रसमानता विद्यमान थी। भारत के समस्त राज्य ग्रर्ध-सैनिक ग्राधार पर संगठित थे। राजनीतिक दृष्टि से देश में विघटन था। व्यक्तिवाद की भावना से पूर्ण, ब्रह्म की उपासना करने वाले, खण्ड राज्यों के स्वामी वाह्य शक्ति का सामृहिक प्रति-रोध करने में ग्रसमर्थ थे। योरुप के मध्ययुगीन सामन्तों के समान इनके जीवन का मुख्य विषय युद्ध और प्रेम था। बलशाली, शक्ति प्रयोग द्वारा अपनी ग्रभीप्सित सुन्दरी को हस्तगत कर लेता था। उस समय समग्र ग्रायवित की स्पृह-

णाय भावना संघशक्ति का स्रभाव था।

साहित्य के क्षेत्र में भी भावों की मार्मिकता का स्थान भाषा की कृतिमता, पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने ले लिया था। वाण के काव्य में भी पूर्ववर्त्ती किवियों के समान भावों का परिष्कार नहीं दृष्टिगत होता। युग की मुख्य प्रवृत्ति विलासिता, खण्ड राज्यों के उत्तरदायित्वहीन नरेशों के राजमन्दिरों की श्रृंगार-रस-मयी काम-लीला तत्कालीन साहित्य में प्रतिबिम्बित हुई है। भवन-निर्माण कला में भी स्त्रियों की ग्रनावृत प्रतिमाग्रों का निर्माण विलासिता की प्रवृत्ति की ग्रीर संकेत कर रही थी।

इन्हीं परिस्थितियों के मध्य भारत का इस्लाम के साथ संपर्क हुन्ना। श्ररब श्रौर भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पहले से ही थे। ७१२ ई० में पहला जहाजी बेड़ा श्राया, पुनः ७१२ व ७२५ में ऋमशः मुहम्मद बिन कासिम ग्रीर उम्म्या द्वारा ग्राक्रमण हुए। नागभट्ट प्रथम द्वारा ७२६ ई० में ग्रपने नवीन प्रयास में पराजित होने पर, कूच विजय की चेष्टा को छोड़ कर, २७५ वर्ष तक भारत इस्लाम के ग्राक्रमणों से सुरक्षित रहा। इन तीन शतकों में भारतवासी पुनः निश्चिन्त विलास में व्यस्त हो गए। खण्डराज्यों के व्यक्तिगत वैमनस्य शत्रुता में परिणत हो रहे थे। उनकी ईर्ध्या-जर्जर दृष्टि भारत के क्षितिज पर छाए हुए प्रलय-पयोदों को देखने में ग्रसमर्थ रही । फलतः, इस्लामी राज्यशक्ति के संरक्षक बन कर, महमूद ने काफिरों के देश को पदाकान्त किया। उनकी ग्रन्थ घार्मिकता ने देव मन्दिरों में स्थापित धर्म-भावना के प्रतीक बुतों को घ्वस्त किया। प्लेग, दुर्भिक्ष के समान यह ग्राकमण भी दैवी ग्रापदाग्रों के रूप में ग्राने लगे थे। ११६१ को तराइन के मैदान में भारतीय स्वतंत्रता आलोक की अन्तिम रिंम भी गहन-कालिमा के श्रंचल में प्रच्छन्न हो गई। इसके बाद का भारतीय इतिहास इस्लामी शक्ति भौर भारतीय नरेशों के संघर्ष तथा उभय-पक्ष की विजयाविजय का इतिहास है। इतिहास के इस सामान्य पक्ष की पुनरावृत्ति करना यहाँ ग्रावश्यक नहीं प्रतीत होता है।

श्रालोच्यकाल का राजनीतिक जीवन: १५०० से १७५० ई०

म्रालोच्यकाल के प्रारम्भ में दिल्ली के साम्राज्य पर लोदी वंश का शासन था। १५२६ में तैमूर के वंशज जलालुद्दीन बाबर ने इब्राहीम लोदी को पराजित कर मुग़ल-साम्राज्य की स्थापना की। उसका पुत्र हुमायूं (१५३०-४०) शेर खां द्वारा पराजित हुआ, और १५४०-५५ ई० तक दिल्ली सूरवंश के ग्राधिपत्य में रही। १५५६ में पुनः जय-पराजय का चक्र चला, और विजयलक्ष्मी ने मुग़लवंशी जलालुद्दीन अकबर (१५५६-१६०५) का वरण किया। तदोपरान्त प्रालोच्यकाल की शेष शताब्दी मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष और अपकर्ष की साक्षी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रालोच्ययुग का राजनीतिक जीवन वस्तुतः मुगल शासनकाल की ही व्याख्या होगी। यद्यपि दिल्ली में केन्द्रीय शक्ति मुगलों की थी, किन्तु इतस्ततः बिखरे हुए ग्रन्य राज्य भी थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रफगानों

के स्वतन्त्र राज्य थे। राजस्थान तथा मध्यभारत में राजपूतों के छोटे-बड़े स्वतन्त्र राज्य थे। गुजरात, सिन्ध, दक्षिण में खानदेश, ग्रहमदनगर, बीदर बरार, बीजापुर एवं गोलकुण्डा में मुसलमानों के राज्य थे। मध्यप्रदेश में गोंडवाना का शासक हिन्दू था, दक्षिण में मराठों का ग्रम्युदय हो रहा था।

## स्त्रियों का सहयोग

मुग़लों से पूर्व सुलतानों के शासन में उनकी बेग़मों का कोई स्थान न था। उनकी राजनीति नारी के निर्देश एवं परामर्श की ग्रपेक्षा नहीं करती थी। रजियाबेगम उनकी इस नीति का अपवाद थी । मुगल मध्य एशिया के निवासी थे। उनके पशुचारण के समाज में स्त्रियों का पूर्ण पृथक्करण ग्रथवा पर्दा सम्भव न था। वे शांति ग्रौर युद्ध की पत्येक समस्या से पुरुषों की ही भांति ग्रभिज्ञ थीं। फरगना के राज्य को हस्तगत करने में बाबर को अपनी मां और बहिन के परामर्श से बहुत लाभ हुग्रा था। मुग़ल सम्राट श्रपने परिवार की वयस्का महिलाश्रों ग्रीर ग्रपनी बहिनों के प्रति ग्रत्यन्त ग्रादर ग्रौर श्रद्धा का भाव रखते थे। हुमायूं ने ग्रपने परिवार की स्त्रियों से मिलने के तीन दिवस नियत किए थे। बादशाह उनसे राजनीतिक विषयों पर भी परामर्श लेता था र। अकबर के समय भी सलीमा बेग़म, हमीदाबान ग्रीर माहम भ्रनग का राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा । पूर्ववर्ती सम्राट् अपनी सहृदयता से गृह की महिला शों की भावना का ग्रादर करते थे। परवर्ती सम्राटों की प्रवृत्ति में ग्रन्तर ग्रा गया। जहांगीर (१६०५-१२२७) विलास और वैभव की रंगीनी में ग्रपने को ग्रात्म-विस्मृत कर देना चाहता था। वह स्वयं मदिरा की मादकता में पड़ा रहता था, जबिक साम्राज्य का शासन अपने सौन्दर्य द्वारा उसके हृदय को विजय कर लेने वाली नूरजहां करती थी<sup>3</sup>।

Q. Although the Albari Turks had accepted a woman as their sovereign, yet ordinarily the fair sex was not expected to meddle with politics. During the Turkish and Afgan period woman exercised but little influence in politics.

रामप्रसाद त्रिपाठी — सम ऐसपेक्ट्स ग्राफ मुस्लिस एडिमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पृ० १४८, १९३६ इलाहाबाद

- 3. "In the pre-Mughal period Haram played little part in public affairs, but after the arrival of Mughal it became a power in the state".
  - रामप्रसाद त्रिपाठी—सम ऐसपेक्ट्स ग्राफ मुस्लिम एडिमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पृ० १४८
- ३. श्रार० सी० मजूमदार एण्ड श्रदर्स—ऐन एडवान्स्ड हिस्ट्री ब्राफ इंडिया, पू० ४६६, १९४३ लन्दन

शाहजहां-काल (१६२५-१६५७) में उसकी पुत्री जहांनारा का उसकी नीति-निर्घारण में भाग रहा। ग्रौरंगजेब (१६५६-१७०७) ग्रपनी बहिन रोशन-ग्रारा के मत को महत्त्व देता था। परवर्ती मुगल शासक स्वयं ही सामन्तों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। वह राजशक्ति-भार को वहन करने में ग्रसमर्थ थे। परवर्ती युग में सम्राटों का शासन ग्रन्पकालीन ग्रौर नाममात्र का होता था। ग्रतः उसमें सरदारों, ग्रमीरों का ही प्रभुत्व था। उनकी बेगमों में कोई ऐसी प्रभावशाली व राजनीतिज्ञा नहीं हुई जो परिस्थितियों की ग्रनिश्चितता पर विजय पा सकतीं। इस वातावरण के मध्य स्त्रियों के सहयोग का कोई प्रश्न ही न था।

## राजनीति को खिलौना समभने वाली मुस्लिम महिलाएँ

इन नारियों में नूरजहाँ का नाम ग्रग्रगण्य है। इसने मुगल-राजनीतिक जीवन में ग्रपने प्रवेश से एक ऋान्ति प्रस्तुत की। फारस के एक सामान्य व्यापारी की पृत्री ग्रपने विश्वमोहिन सौन्दर्थ से जहांगीर की पत्नी बनी, तथा सूक्ष्मदिशता ग्रौर प्रत्युत्पन्नमित से साम्राज्य की भाग्यविधात्री । शासन कार्य का नियन्त्रण ग्रपने हाथ में रख कर उसने ग्रपने समर्थकों के प्रवल दल का संगठन किया। कालान्तर में उसे सभी ग्रधिकार मिल गए, केवल नाममात्र को हो जहांगीर सम्राट् रह गया था । नूरजहाँ प्रथम ग्रौर ग्रन्तिम मुगल स्त्री थी, जिनका नाम तिक्कों पर ग्रंकित हुग्रा था।

सोलहवें शतक की मुस्लिम नारियों में चाँदबीबी अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। वह अहमदनगर के हुसैनशाह की पुत्री और बीजापुर के अली आदिलशाह की पत्नी थी। पित के जीवन काल में ही वह उनकी परामर्शदात्री थी । पित की हत्या के उपरांत इब्राहीम आदिल की संरक्षिका नियुक्त की गई। अपने जीवन-काल में ही चांदबीबी को शासन एवं युद्ध संबंधी अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन के इन उतार चढ़ावों में वह सदैव जागरूक और प्रयत्नशील रही। अपने ही एक दास के विश्वासघात के कारण मुगल सेना-नायकों से लोहा लेने वाली वीरनारी का जीवन असफलता की करण गाथा मात्र रह गया ।

साहिबा जी (सत्रहवीं शती) शाहजहां के दरबार के एक ग्रमीर की पुत्री ग्रीर काबुल के गवर्नर ग्रमीर खां की स्त्री थी। ग्रपने पति की मृत्यु के उपरांत नया गवर्नर पहुंचने के समय तक उसने ग्रफगानों के समान दुर्दान्त ग्रीर

१. जदुनाथ सरकार — नूरजहाँ एण्ड जहांगीर : स्टडीज फ्राम इंडिया : पृ० ४, १६१६ कलकत्ता

२. बनियर - ट्रैवल्स इन मुगल इण्डिया, कांस्टेबल सम्पादित पू० २७४-२७४

३. मुहम्मद वाहिद मिर्जा पेट मुस्लिम विमेन ग्राफ इंडिया, ग्रेट विमेन ग्राफ इंडिया में संकलित पृ० ३६१, १६४३ कलकत्ता

४. एस० म्रार॰ शर्मा - किसेंट इन इंडिया पू॰ ३६७, १६३७ बम्बई

संघर्षप्रिय जाति पर अपनी राजनीतिज्ञता से नियंत्रण रखते हुए शासन किया । राजनीति के क्षेत्र में हिन्दू नारी

राजनीतिक पराभव के कारण सांस्कृतिक दृष्टिबिन्दु से हिन्दू जाति अपकर्ष के गर्त में पड़ी थी। किन्तु उनकी महिलाओं में प्रांजल ग्रादर्श, शासन की योग्यता, युद्ध संचालन की क्षमता विद्यमान थी। उनमें कर्त व्य ग्रौर शौर्य के लिए मोह था। मराठा जाति के उन्नायक शिवा जी की जननी जीजाबाई (१५६४—१६७६) कुशल राजनीतिज्ञा, प्रभावशाली शासिका के रूप में हमारे समक्ष नहीं ग्राती। किन्तु भहावीर शिवा को राजनीतिक सफलता का मूलमंत्र देने वाली जीजाबाई ही थी। जीजाबाई के स्नेहम्य, किन्तु सतर्क निरीक्षण में ही शिवा के चित्र का निर्माण हुग्रा। शिवा ने शासन के सिद्धांत शाह जी की पूना की जागीर की प्रबन्धक जीजाबाई ही से सीखे थेर। राजा होने पर भी वही शिवा को राजनीतिकविषयों पर परामर्श देती, ग्रौर ग्रपनी सूक्ष्मदृष्टि से उसे निर्देश देती थीं।

ताराबाई शिवा जी के पुत्र राजाराम की पत्नी थी। उसमें प्रतिभा श्रीर प्रशासकीय क्षमता थी। उसने राजनीति तथा युद्ध दोनों में ही प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। उसके प्रयास के कारण राजाराम की मृत्यु के सात वर्ष उपरांत तक श्रीरंगजेब जैसा प्रभावशाली शासक भी दक्षिण में साम्राज्य की स्थापना न कर सका<sup>3</sup>।

गोंडवाने के मांडलिक साम्राज्य की स्वामिनी रानी दुर्गावती केवल जननी-जन्मभूमि हित ग्रात्मोत्सर्ग करने वाली वीरांगना ही नहीं थी, प्रत्युत शासन ग्रौर राजनीति में भी निपुण थी। पित की मृत्यु के बाद उसने साहस ग्रौर निपुणता से शासन किया। ग्रासफ खां के ग्राक्रमण का वीरता से प्रतिरोध कर उसने मुगल ग्राक्रमणकारियों को हराया । ग्रपने संरक्षणकाल के १५, १६ वर्ष उपरान्त इस वीर शासिका ने शत्रु द्वारा ग्रपमान के भय से स्वयं तलवार द्वारा जीवनान्त कर लिया। मेवाड़ की रानी कर्णावती ने भी ग्रपने पुत्र के कुप्रबन्ध के दोषों को दूर करने का प्रयास किया था। सुल्तान बहादुरशाह द्वारा ग्राक्रमण करने पर राजपूत-स्वदेशाभिमान से प्रेरित हो कर इस

जदुनाथ सरकार—स्टडीज इन मुगल इंडिया पृ० ११५, १६१८ कलकत्ता; मुहम्मद वाहिद मिर्जा—ग्रेट मुस्लिम विमेन ग्राफ इंडिया प्रकार प्रकार

२. कमलाबाई देशपाण्डे — ग्रेट हिन्दू विमेन इन महाराष्ट्र, पृ० ३५७ ग्रेट विमेन ग्राफ इंडिया से संक्रित

३. कमलाबाई देशपाण्डे — ग्रेट हिन्दू विमेन इन महाराष्ट्र पृ० ३४, ८, १९५३ कलकत्ता

४. ग्रबुलफजल—प्राइनेग्रकबरी: ब्लीचमेन द्वारा श्रनुवादितः भाग १, प० ४१६

वीर नारी ने उसका सामना किया। उसने बहादुरशाह के विरोध में राखी भेज कर हुमायूं द्वारा सैनिक सहायता मांगी थी, अन्त में १५३५ में जौहर द्वारा कर्णा-वती ने प्राणोत्सर्ग कर दिया।

ग्रहल्याबाई भी (१७१५-६५) कुशल राजनीतिज्ञा एवं प्रशासिका थी। ग्रपने पित की मृत्यु के उपरान्त मालोराव की सरक्षिका के रूप में वास्तिवक शासिका वही थी। उसकी चरित्र-विषयक समीक्षा करते हुए कहा जा सकता है कि ग्रपने सीमित क्षेत्र में वह ग्रत्यन्त ग्रादर्श एवं पिवत्र शासक थी । ग्रालोच्य युग के राजनीतिक जीवन में महिलाग्नों का सहयोग ग्रोर प्रभाव बराबर रहा। मुगलकाल में यद्यपि नारी को सिंहासनारोहण का ग्रधिकार न था किन्तु वह बराबर राजनीति को प्रभावित करती रही । ग्रपने सौन्दर्य एवं ग्रधिकारपूर्ण व्यक्तित्व के बल पर नूरजहां ने परोक्ष रूप से शासन भी किया। उसके विवरण से यह स्पष्ट है कि ग्रह-जीवन में पुष्प की वासना के साधनमात्र नारी में राजनीतिक दांव-पेंचों के संचालन की क्षमता थी। हिन्दू ग्रौर मुसलमान दोनों ही जातियों में राजनीति ग्रौर शासन में नारी ने केवल भाग ही नहीं लिया, प्रत्युत पुष्प से कहीं ग्रधिक योग्यता, क्षमता ग्रौर कौशल दिखलाया। नूरजहाँ, साहिबाजी, ग्रहल्याबाई, दुर्गावती, जीजाबाई इत्यादि राजनीतिज्ञा ग्रौर साहसी नारियों के विवरण से यह स्वयंसिद्ध है कि तत्कालीन समाज में उच्चवर्ग में नारी को प्रशासकीय एवं ग्रस्त्र शिक्षा ग्रवश्य मिलती थी।

श्रालोच्यकाल का श्रार्थिक जीवन : १५०० से १७५० ई०

तत्कालीन जीवन में सामान्यतः ऐश्वर्यं व वैभव का उत्कर्ष हुम्रा था, म्रान्तिरिक शान्ति के कारण घन की म्रिभवृद्धि हुई। परन्तु वस्तुतः समाज में घन की घोर म्रसमानता म्रौर विषमता विद्यमान थी । एक म्रोर राजा म्रौर म्रिभजात वर्ग वैभव एवं विलास की दोला पर तरंगित होते, उत्कृष्ट सामिष्रयों, उपकरणों का उपभोग करते, हीरे म्रौर मोतियों की दैदीप्यमान प्रभा नयनों को चकाचौंघ करती थी। दूसरी म्रोर निम्न वर्ग का जीवन की म्रावश्यकताम्रों के चरम संघर्ष की कहानी थी। तब भी निम्नवर्ग में निरीह सन्तोष की विवशतापूर्ण भावना थी।

१. म्रार० सी० मनूमदार भौर एच० सी० राय चौधरी तथा म्रन्य-एन एड-वान्स्ड हिस्ट्री म्राफ इंडिया पृ० ६७६-८०, १६५३ लंदन

R. "Although the Mughal did not recognise the right of woman to sovereign power, they were willing to allow them considerable influence in political matters".

रामप्रसाद त्रिपाठी—सम ऐसपेक्ट्स श्राफ मुस्लिम एडिमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पु० १४८, १९३६ इलाहाबाद

३. श्रार० सी० मजूमदार-एण्ड श्रदरस-एन एडवान्स्ड हिस्ट्री श्राफ इंडिया, प्० ४६७, १६४३ लंदन

वर्ण-व्यवस्था के नियम, जो अपने निर्माणकाल में व्यवहारिक की अपेक्षा शास्त्रीय अधिक थे, अत्यन्त कठोरता से पाले जाते थे। एक श्रमिक के पुत्र को इच्छा अथवा अनिच्छा से अपने पिता के व्यवसाय का ही अनुकरण करना पड़ता था ।

भारत एक कृषि-प्रधान देश है । उसकी ग्रधिकांश जनसंख्या उस समय भी कृषि द्वारा ही जीवनयापन करती थी । छोटे-छोटे ग्रामों में ग्रधिकांश निवासी ग्रपनी परिमित ग्रावश्यकताग्रों एवं साधनों सहित निवास करते थे । ग्राम-जीवन इच्छित एवं सामंजस्यपूर्ण सहयोग पर ग्राधारित था । प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित कार्य होता था । स्त्रियां खेत के कार्य के परिश्रम में सहयोग प्रदान करतीं ग्रौर कृषि के पशुग्रों एवं घर की देखभाल करती थीं । भारतीय ग्राम ग्रपने में ही सीमित इकाई थे । कुम्भकार, चर्मकार, रजक, ज्योतिषी, वैद्य ग्रौर ग्वाला सभी को मिला कर वह ग्रपने में ही पूर्ण थे । खेत में उत्पन्न वस्तुग्रों के ग्राधार पर छोटे-छोटे घरेलू धंधे भी थे, उदाहरणार्थ टोकरी ग्रौर रस्सी बनाना, भेड़ों की ऊन के द्वारा कम्बल ग्रादि बुनना, इत्र एवं तेल खींचना ग्रादि । नियमित मेलों से ग्रामवासी ग्रपनी ग्रावश्यकता की वस्तुग्रों को क्रय कर लेते थे । इनके पारस्परिक मनोमालिन्य एवं मतभेदों का निर्णय ग्रामपंचायत करती थी ।

मुसलमानों के स्रागमन से भारत की स्राधिक प्रणाली में कोई विशेष स्रन्तर नहीं हुस्रा, क्योंकि वह स्रपने साथ कोई स्राधिक स्रथवा राजनीतिक संगठन नहीं लाए थे। धार्मिक क्षेत्र में समानता को स्वीकार करते हुए भी उनमें दो वर्ग थे, ग्रौर उनका दृष्टिकोण सामन्ती था<sup>3</sup>। उनके भवनों में शिल्प की उत्कृष्टता का साक्ष्य देती हुई कलाकृतियों के निर्माणकर्ता शिल्पकार भारतीय ही थे। स्राधिक-दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज को ६ भागों में विभाजित कर सकते हैं:—

- १. प्रथम श्रेणी में राजा, महाराज तथा सम्राट के मंसबदार।
- २. शाही सेना, तथा शाही शासन विभाग के मध्यम वर्ग के पदाधिकारी।
- इ. तीसरी श्रेणी के राजकर्मचारी जिनमें विभिन्न श्रेणियों के सैनिक चप-रासी, हरकारे, चौकीदार, भिश्ती ग्रादि हैं। उस समय के कम ग्राय वाले ग्रध्यापक भी तृतीय के ग्रन्तगंत ग्राते हैं।
- ४. व्यापारियों के दो वर्ग, धनी श्रीर निर्धन।
- कई श्रेणियों वाले कारीगर, ऊनी, रेशमी कपड़ों एवं ज़री का कार्य करने

पु० १६७, १६३५

१. पेल्सबर्ट-जहांगीर्स इंडिया, स० मोरलैन्ड पृ० ६०, कैम्ब्रिज १६३४

२. के० एम० अञ्चरफ—लाइफ एण्ड कन्डीसन्स स्राफ पीपुल स्राफ हिन्दुस्तान रायल एशियाटिक सोसाइटी का जरनल

३. जवाहरलाल नेहरू—डिस्कवरी स्राफ इंडिया पु० ३१२, १६४५ कलकता

वाले, भवन निर्माण कला में निपुण इंजीनियर म्रादि।

- ७. हकीमों के दो वर्ग।
- वढ़ई, सोनार, लोहार, चर्मकार, सामान्य राज जुलाहा ।
- ६. कृषक वर्ग।

वैभव की स्विणिम ग्राभा, शिल्पकला की उत्कृष्ट कलाकृतियों के निर्माण संगीत तथा लिलतकलाग्रों के प्रश्रय के लिए मुगल शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा से ग्रभिहित किया जा सकता है। किन्तु सामान्य जन के जीवन में कभी हुएं और ग्राह्लाद का बसन्त नहीं ग्राया। ग्रल्पसंख्यक, किन्तु ग्रत्यधिक धनी उच्च-वर्ग था, जो ग्रत्यन्त ग्रपच्ययी था, उसके सुख ग्रौर विलास की सीमा न थी। इसके ग्रतिरिक्त एक मितव्ययी मध्यमवर्ग तथा बहुसंख्यक निम्नवर्ग था।

मध्ययुगीन स्राथिक जीवन में नारी का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान न था। निम्नवर्ग की नारी पति के साथ क्षेत्र में परिश्रम करती तथा अन्य सहायक धन्धे करती थीं। वे म्रार्थिक दृष्टि से स्वावलम्बिनी हो सकती थीं। उच्चवर्ग की नारी के लिए जीविकोपार्जन का कोई साधन न था और न भ्रावश्यकता ही थी। व्यवसाय के रूप में संगीत केवल वेश्याएं ही सीखती थीं। वस्तुतः ग्रालोच्य-युग की नारी की कोई ग्राधिक स्थिति नहीं थी। वह सम्पूर्णतः पुरुष के ही ग्रधीन थी, ग्रीर उसी की मुखापेक्षी थी। ग्रालोच्य युग में साधारणतः नारी कोई स्वतंत्र व्यव-साय ग्रादि नहीं करती थीं। हां, निम्नवर्ग की नारी को ग्रवश्य राजमहलों के विस्तत अन्तःपूरों में ताम्बूल-वाहिनी, छत्रवाहिनी, पुष्पवाहिनी आदि के रूप में कार्य मिल जाता था। बहुधा, राजमहल के विलासपूर्ण वातावरण में उन्हें अपने चरित्र की रक्षा करना कठिन होता होगा । ग्रभाग्य अथवा आपत्ति में पड़ी हुई उच्च-वर्ग की नारी ग्रपना जीवन-निर्वाह किस प्रकार करती होगी, इतिहासकार इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। कौटिल्य के काल में दूर्दैंव-बाधित होने पर म्रभिजात वर्गकी नारी भी कपड़ा बुनने म्रादि का कार्यकरती थी<sup>२</sup>। संभव है ग्रालोच्यकाल में भी नारी को ग्रावश्यकता पड़ने पर शिल्प का ही ग्रव-लम्बन लेकर जीविका उपार्जन करनी पड़ती हो। श्रापत्ति काल में चरखा तो नारी का भाधिक क्षेत्र में सहायक था, यह तो मान्य ही है । वस्तुतः तत्कालीन समाज की संयुक्त-परिवार प्रणाली में नारी को किसी प्रकार के व्यवसाय के ग्रहण करने की ग्रावश्यकता ही कम पड़ती थी। तत्कालीन नारी का पुरुष से स्वतंत्र कोई म्राथिक जीवन था ही नहीं।

ग्रत्टेकर—ग्राइडियल एण्ड पोजीशन ग्राफ इंडियन विमेन इन सोशल लाइफ: ग्रेट विमेन ग्राफ इंडिया में संकलित पृ० ४२, १६५३ कलकत्ता

२. बाशम —'द वन्डर देट वाज इंडिया' पृ १८०, १६५४ लंदन

३. झल्टेकर—म्राइडियल एण्ड पोजीशन म्राफ इंडियन विमेन इन सोशल लाइफ: ग्रेट विमेन म्राफ इंडिया में संकलित: पृ० ४२,१६५३ कलकत्ता

#### श्रालोच्यकाल का सामाजिक जीवनः १५०० से १७५०

भारत पर यवन द्राधिपत्य स्थापित हुए तीन शतक व्यतीत हो चुके थे। इतिहास की पृष्ठभूमि पर भीषण नर-संहार, धर्मोन्मान्द एवं पराधीनता का दानव नृत्य कर रहा था। सांस्कृतिक एवं राजनीतिक द्वन्द्वों के मध्य समाज के भावों तथा मानदण्डों में परिवर्तन होना ग्रानिवार्य था। इस्लाम के प्रबल, ग्राप्रतिहत प्रवाह को हिन्दू-संस्कृति की शान्तधारा ग्रापने में मिला न सकी। फलतः बौद्ध, ग्रोर जैन धर्म के ग्राधातों, हूण शक तथा यूनानो सम्यताग्रों के प्रभाव के समक्ष ग्रापनी एकता को ग्रक्षणण रखने वाला समाज शीर्ष से खींची हुई दो रेखाग्रों के समान दो भागों में विभाजित हो गया। हिन्दू एवं मुसलमान दो परस्पर विरोधी बिन्दु पर इन रेखाग्रों की स्थिति थी। समाज में पवित्रता की रक्षा के लिये वर्ण-व्यवस्था में संकीर्णता एवं कठोरता ग्रा गई। ऊँच-नीच की भावना प्रमुख हो गई। किन्तु इन परस्पर विरोधी सिद्धान्तों पर ग्राधारित धर्मों के ग्रनुयायियों में शीघ्र ही परस्पर सद्भाव एवं संवेदना का उद्देक होना ग्रानिवार्य था। इसलिये हिंसा के प्रभंजन के उपरान्त सदाशय-शासकों ने जन-हृदय के स्पन्दन को सुना।

#### वर्ण-व्यवस्था

वणिश्रम धर्म से तात्पर्यं उस धर्म से रहा है जो समाज के प्रत्येक वर्ग ग्रीर जीवन की प्रत्येक दशा के अनुकूल हो। वैदिक युग में जीवन की जिटलता ग्रीं, श्रम के सम-विभाजन के आधार पर इसका जन्म हुआ था। इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर शूद्ध इन चारों वणों के पृथक-पृथक कार्य थे। अनार्यों के सम्पर्क के साथ वर्ण-व्यवस्था कड़ी हो गई। द्विज (यज्ञोपवीत का अधिकार प्राप्त) जातियों, ग्रीर शूद्रों में अन्तर परिविद्धित हो गया था। ग्रार्थेतर जातियों का समावेश इसी शूद्ध वर्ण में हुआ। उनका कार्य ग्रन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था जबिक अभिकार कुछ नहीं थे। स्त्रियों का उपनयन स्थित हो जाने के उपरान्त (२००ई० से) वह भी शूद्रों के समकक्ष समभी जाने लगी थी। समय के साथ खान-पान तथा विवाह ग्रादि व्यवहारों में कड़ाई के कारण वर्ण-व्यवस्था का ग्रर्थ परिवर्तित हो गया, वह जाति-व्यवस्था बन गई। इस्लाम के आगमन के समय तक हिन्दू जाति में ग्रनेक जातियां, उपजातियां बन गई थीं। इस्लाम धर्म की समानता

१. 'कुतबुन' जायसी स्रादि इन प्रेम कहानी के किवयों ने प्रेम का शुद्ध रूप दिखलाते हुए उन सामान्य जीवन-दशास्रों को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव पड़ता है। हिन्दू हृदय स्रौर मुसलमान हृदय स्रामने-सामने रख कर श्रजनबीपन मिटानेवालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुस्रों की कहानियाँ हिन्दुस्रों की हो बोली में पूरी सहृदयता कहकर उनके हृदय की मर्म-स्पिशनी दशास्रों के साथ श्रपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया।' – रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास पु० १०१, सं० २०१२ काशी।

श्रीर भ्रातृत्व की भावना भारतीय वर्ण-व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी। द्विज-जाति से प्रपीड़ित व्यक्ति का स्वागत इस्लाम कर रहा था जिसमें प्रवेश कर लेने पर किसी प्रकार का सामाजिक भेद-भाव नहीं था। श्रतः इस्लाम के श्राकर्षक स्वरूप के प्रलोभन श्रथवा स्वर्धामयों के प्रपीड़न से निम्नवर्ग द्रुत गित से इस्लाम की दीक्षा ले रहा था। इस्लाम के श्रागमन से उत्पन्न नवीन समस्याश्रों के समाधान के प्रयास में जाति प्रथा श्रीर कड़ी हो गयी ।

#### परिवार

सामंतवादी व्यवस्था में स्त्रियों की परिवार में स्थिति पित पर ही अवलंबित थी। उनका सर्वोच्च कर्तव्य पित-सेवा ही था। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पित के ऊपर ही निर्भर थीं। संयुक्त परिवार प्रणाली में उनका स्थान सदा आश्रित के रूप में था। बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में रहती थी, यौवन में पित, और वृद्धावस्था में पुत्र अथवा अन्य कोई सम्बन्धी उनकी रक्षा करता। पुत्री का जन्म अशुभ माना जाता था। हिन्दू आदर्श के अनुसार नारी की सार्थकता पुत्र की माता होने में थी। पुत्र उत्पन्त होने पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थीर। ५०० ई० के उपरान्त स्त्री का क्षेत्र गृह की क्षुद्ध सीमा ही रह गया था और उत्तरोत्तर उसकी सामाजिक स्थिति में पतन होता गया । सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहिष्कृत होकर अशिक्षत, अपरिपक्व बुद्धि वाली नारी परिवार में भी आदरणीय न हो सकी। युग की भोग-प्रधान वासनात्मक मनोवृत्ति के अनुसार नारी केवल वासना काम-तृष्ति का साधन मात्र रह गई थी। सामंतवादी आदर्श के अनुसार वैभव और विलास की अनिवार्य सामग्रियों में से एक नारी भी थी।

पर्दा

प्रथम ग्रध्याय के मध्य संकेत किया जा चुका है कि प्राचीन भारत में पर्दे की प्रथा नहीं थी। यद्यपि जफर के मतानुसार पर्दे की प्रथा का प्रारम्भ धूमिल

१. मुसलमानों के आगमन के कारण हिन्दू समाज में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति भी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में हुई। उनकी जातिप्रथा अधिक कसी जाने लगी। छूत का भय व वर्णसंकरता की भावना ने समुचे समाज को ग्रस लिया। —हजारीप्रसाद द्विवेदी मध्यकालीन धर्म साधना, पू० ६१, १६४२ इलाहाबाद

२. के॰ एम॰ अशरफ-लाइफ एण्ड कन्डीशन्स आफ पीपुल आफ हिन्दुस्तान, जरनल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी बंगाल पु०२४०, १६३५

३. ए० एस० ग्रल्टेकर—ग्राइडियल एण्ड पोजीशन श्राफ इण्डियन विमेन इन सोशल लाइफ: ग्रेट विमेन ग्राफ इण्डिया में संब पूठ ४६, १६५३ कलकत्ता

ग्रतीत से हुग्रा है । वस्तुतः भारत में ग्रभिजात वर्ग की स्त्रियां ग्रन्तःपुर में रहती थीं। सम्मानस्वरूप, ग्रह्जनों के समक्ष ग्रवगुंठन से मस्तक ढक लेती थीं। किन्तु एक प्रथा के रूप में पर्दे का प्रारम्भ मुसलमानों के शासन काल में हुग्रा ।

कृषक स्त्रियाँ ग्रथवा निम्नवर्ग की स्त्रियाँ ग्रन्तःपुर में नहीं रहती थों न वह किसी विशेष प्रकार का ग्रवगुंठन ही घारण करती थीं। ग्रपरिवित के समक्ष वह ग्रपने मुख को घोती के किनारे से ढक लेती थीं। उच्च वर्ग साधन-सम्पन्न होने के कारण पर्दा-प्रथा का ग्रनुकरण करता था। फीरोजशाह (१३८८) पहला बादशाह था, जिसने पर्दे को सार्वजनिक रूप से लागू किया था। मुस्लिम स्त्रियों के सन्तों के दरगाहों तक जाने में भी इसने प्रतिबन्ध लगा दिया था। पूर्ण-रूपेण वस्त्रों से ग्रावृत्त, पर्दे पड़ी हुई डोलियों में यात्रा करनेवाली मुस्लिम स्त्रियां हिन्दू ग्रिमजात वर्ग के लिए ग्रादर्श बन जाती थीं। ग्राविश्वत परिस्थितियों के मध्य, विजेता की कामलोलुप दृष्टि से ग्रपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हिन्दू जनता को पर्दे का ग्रवलम्ब लेना पड़ा।

## विवाह, सती ग्रौर जौहर

स्रपने वर्ण स्रथवा जातीय उपशाखाओं में ही विवाह हो सकता था। विवाह की स्रावर्श वयस ५,६ स्रथवा १० वर्ष की थी। बालकों का उसी स्रवस्था में उपनयन होता स्रौर बालाओं के लिए विवाह ही उपनयन का स्थानापन्न था, पित ही गुरू था<sup>3</sup>। विवाह में पिता स्रौर माता स्रथवा सन्य गुरूजनों का मत ही मान्य होता था। कन्या को स्रपना वर चुनने की स्वतंत्रता न थी। ईसवी शती से विधवा की स्थिति स्रत्यन्त दयनीय हो गई थी। १००० ईसवी से उसकी दशा में उत्तरोत्तर पतन होता जा रहा था। सती की प्रथा सुदूर स्रतीत की कुछ परंपरास्रों पर स्राधारित है। इस प्रथा को सहमरण के गौरव से विभूषित कर, पित-पत्नी की स्रविच्छित्न एकता का प्रतीक बताया गया। विधवा स्त्री कभी-कभी स्वतः ही सहमरण को गौरवपूर्ण समक्ष कर स्रपने जीवन को ग्रिन की भेंट कर देती थी। प्रायः समाज के स्रावरपूर्ण जीवन, परिवार में प्रतीक्षा करती हुई लांछना तथा तिरस्कार का भय उन्हें इस उपाय के ग्रहण के लिए विवश करता था स्रौर वह स्रपने दुःख, वेदना स्रौर स्रपमानमय जीवन का सन्त कर देती थी। प्रायः शक्तर खारा उन्हें बाधित भी किया जाता था।

अफर— सम कल्चरल ऐसपेक्ट्स स्राफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया
पृ० १७७-७६, १६३६ पेशावर।

२. ए० एस० ग्रल्टेकर - पोजीशन ग्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० २४४, १६३८ बनारस।

३. ए० एस० श्रल्टेकर—पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ४२६, १६३८ बनारस

४. के० एम० ग्रशरफ — लाइफ एण्ड कन्डीशन्स ग्राफ पीपुल ग्राफ हिन्दु-स्तान : जरनल रा० ए० बंगाल १६३५ : पृ०२५८

विदेशी यात्रियों के इसके म्रांख देखे विवरण उपलब्ध हैं । जौहर की प्रथा का प्रचलन राजपूतों में ही था, यद्यीप म्रालोच्यकाल से पूर्व म्रन्य जातियों में भी छिटपुट उदारण मिलते हैं। तैमूर के म्रात्रमण के समय भटनेर के गवर्नर कमालुद्दीन द्वारा जौहर हुम्रा था। म्रकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाया पर सफल न हो सका।

## वेश्यावृत्ति

प्राचीन भारत में सामाजिक नियमों और प्रतिबन्धों से परे स्त्रियों का एक वर्ग था, जिसके कारण उच्चवर्गीय नारी की स्वतंत्रता सीमित रह गई थी। यह वेश्या या गणिका कहलाती थीं । मुसलमान सुलतानों की हरम प्रथा, बहु-विवाह की वृत्ति, तथा विलास-लालसा ने इस प्रथा को अधिक प्रोत्साहन दिया था। आलोच्यकाल से पूर्व ही नारी की गणना नित्य हाट से ऋय कर लाई, किन्तु आवश्यक सामग्री में होने लगी थी, जैसा कि कुंवर मुहम्मद अशरफ की पुस्तक में अलाउद्दीन और उसके दरबारी के वार्तालाप से स्पष्ट हो जाता है । राज्य की ओर से वेश्यावृत्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। विलासोन्मुख वृत्ति के कारण, और दरबारी सामाजिक मनोरंजन में संगीत और नृत्य की अनिवार्यता के कारण वेश्याओं की संख्या में अभिवृद्धि होती गयी। अकबर ने तो उनके लिए शैतानपूरी नाम की एक पृथक बस्ती ही बसा दी ।

## शिक्षा तथा सार्वजनिक जीवन

मध्य युग (ग्रालोच्यकाल) में शिक्षा राज्य के इच्छित ग्रथवा श्राव-इयक कर्तव्यों में से न थी, प्रत्युत वह एक व्यक्तिगत समस्या थी। मुस्लिम बादशाह ग्रौर हिन्दू राजा धार्मिक कर्तव्य समक्त कर मसजिदों ग्रौर मन्दिरों को ग्रनुदान देते थे जिससे उनमें संलग्न पाठशालाएँ ग्रथवा मक़तब होते थे। काशी, श्रीनगर, पुरी, हरिद्वार, श्रुगेरी ग्रादि स्थानों में प्रकाण्ड पंडित वेद का ग्रध्ययन, ग्रध्यापन करते थे। बर्नियर ने बनारस में उन विद्वानों के प्रमुख से मिलने का उल्लेख किया है । धनिक लोगों द्वारा प्रदत्त उद्यानों ग्रथवा ग्रीष्म ग्रावास में ग्रध्यापक, प्राचीन काल के समान शिक्षा दान करते थे । इस्लाम के ग्रागमन के साथ

- १. बर्तियर ट्रैवल्स इन इन्डिया पृ० ३१२, ३१५ कांसटेबल द्वारा संपादित
- २. बाशम—द वण्डर देंट वाज इण्डिया पृ० १८३, १९५४ लंदन
- ३. श्रदारफ—लाइफ एण्ड कण्डीशन्स श्राफ पीपुल श्राफ हिन्दुस्तान, पृ०३२०
- ४. के॰ एम॰ ग्रशरफ—लाइफ एण्ड कण्डीशन्स ग्राफ पीपुल ग्राफ हिन्दुस्तान पु॰ ३२१
- When going down to the river Ganges, I passed through Banaras and called upon Chief of the Pandits who resides in that celebrated place of learning".
  - र्बानयर—द ट्रैवल्स इन मुगल इण्डिया पृ० ३४१, कांसेटबल द्वारा सम्पादित

फारसी राजकीय कार्यों का माध्यम थी। श्रतः पुरुषों के लिए उसका ज्ञान श्रनिवार्य था। वस्तुतः राजनीतिक कान्ति के साथ ही हिन्दू श्रभिजात वर्ग नष्ट-सा हो गया था। नवोदय हिन्दू श्रभिजात वर्ग का शिक्षा के प्रति उतना श्राग्रह न था। स्त्री-शिक्षा

इस काल में हिन्दू स्त्रियों में साक्षरता केवल राजपूत और ब्राह्मण महिलाग्रों में थी । नर्तकी-वर्ग तथा वेश्याग्रों में ही शिक्षा एवं लिलतकलाग्रों के प्रचार के कारण शिक्षित होना ग्रसम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पर्दे की प्रथा के प्रचार ने भी स्त्रियों की शिक्षा में ग्रवरोध प्रस्तुत किए। उच्च वर्ग में गृह पर ही ग्रध्यापक ग्रथवा महिला ग्रध्यापक के द्वारा ही शिक्षा मिलती थी। सामान्य हिन्दू नारी भी ग्रुरुजनों द्वारा साधारण शिक्षा एवं ग्रपने कर्तव्य का ज्ञान कर ही लेती थीं। राजपूत एवं मरहठा परिवारों में लड़ कियों का विवाह ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक वयस १६, १७ वर्ष में होता था। उनको प्रशासकीय एवं ग्रस्त-शस्त्र संचालन की शिक्षा पहले की भांति दी जाती थी। जवाहरबाई, ताराबाई, ग्रहिल्याबाई ग्रादि की कुशलता इसकी साक्षी है । जफर के मतानुसार मुसलमान स्त्रियों के लिए पृथक मकतब थे, तथा वह प्रारम्भिक शिक्षा लड़कों के साथ ही प्राप्त करती थीं । मुगल स्त्रियाँ शिक्षित होती थीं, तथा साहित्य ग्रीर कला का संरक्षण करती थीं । पर्दे के कारण सार्वजनिक जीवन में नारी का कोई भाग न था।

सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में भी इस युग में कोई प्रगति नहीं हुई। वस्तुतः वेश्या की प्रथा, पर्दे के प्रचार, जातिव्यवस्था की संकीर्णता, सामन्ती प्रभाव में विद्वित होती हुई विलासिता, मिदरा पान आदि ने आलोच्य युग में नारी की सामाजिक स्थिति को आघात पहुँचाया। इन्हीं विभिन्न कारणों से क्रमशः नारी की स्थित में प्रधिकाधिक पतन होता गया।

## श्रालोच्यकाल का धार्मिक जीवन

म्रालोच्यकालीन जीवन राजनीतिक उत्कर्ष, जनसाधारण की म्राधिक समृद्धि के लिए स्पृहणीय न होने पर भी म्राध्यात्मिक विकास की दृष्टि से नगण्य न था। दासता और परतंत्रता के गहन तम में निर्गुण मौर सगुण ब्रह्म की दीप्ति

१. म्रल्टेकर—म्राइडियल एण्ड पोजीशन म्राफ हिन्दू विमेन इन सोशल लाइफ, ग्रेट विमेन म्राफ इंडिया में सं० पृ० ४२, १६५३ कलकत्ता।

२. ग्रल्टेकर—ग्राइडियल एण्ड पोजीशन ग्राफ हिन्दू विमेन इन सोशल लाइफ ग्रेट विमेन ग्राफ इंडिया में सं० पृ० ४२, १६५३ कलकत्ता।

३. सम कल्चर ऐस्पेक्ट्स स्राफ मुसलिम रूल इन इंडिया पृ० ७७, १६३६ पेशावर

४. पानिकर-ए सर्वे ग्राफ इंडियन हिस्ट्री, १६५४ बम्बई पु० १६३

से हिन्दू धार्मिक नेताग्रों ने जनजीवन का पथ प्रशस्त कर दिया था। राजनीतिक ऊहापोह, ग्राशा-निराशा के द्वन्द्व में हिन्दू जाति किंकर्तव्य-विमूढ़ हो रही थी। उपयुक्त ग्रवसर पर ही भिक्त, परम दयामय स्नेहिसन्धु भगवान की कृपा ग्रीर करुणा उसका ग्रवलम्ब बनी।

प्रायः तीन सहस्र वर्ष से हिन्दू संस्कृति की धारा ग्रक्षुण्ण रूप से प्रवाहित हो रही थी। ग्रपनी समन्वयकारिणी प्रवृत्ति के कारण उसने ग्रपने सम्पर्क में आई हुई द्रविण, हूण, यूनानी, शक ग्रादि की सम्यताग्रों से सत्यं, शिवं सुन्दरं का चयन कर लिया था। बारहवीं शताब्दी में उसका सम्पर्क इस्लाम से हुग्रा। इस्लामी संस्कृति एकेश्वरवाद, प्राणिमात्र की समानता, नवस्फूर्ति एवं धर्मोन्माद से प्रेरित थी। भारतीय संस्कृति इस नवीन संस्कृति को ग्रात्मसात् करने में ग्रसमर्थ थी। किन्तु इस्लाम के साथ संघर्ष होने के कारण, भारतीय संस्कृति के ग्रनेक ऐसे पक्ष सामने ग्राए जो नवागत धार्मिक, दार्शनिक ग्रौर सांस्कृतिक परिस्थितियों के बहुत कुछ ग्रनुरूप थे ग्रौर उनसे टक्कर ले सकते थे। फलतः उपनिषदों में मान्य एकेश्वरवाद का सिद्धान्त पुनः लोकप्रिय हो गया। प्राणिमात्र की समानता एवं स्वधर्मीभमान की भावना का उदय हुग्रा। धार्मिक नेताग्रों ने प्रत्यक्षतः ग्रथवा परोक्ष रूप से मानवमात्र को भिनत का ग्रधिकारी बताया। इन नवीन धार्मिक ग्रान्दोलनों का ग्राधार बाह्याचार, उपासना पद्धित की जटिलता न होकर भिनत था।

इस्लाम के साथ संपर्क होने से भारतीय धर्म के संगठन में परिवर्तन होना अनिवार्य था। इस्लाम के रूप में हिन्दू धर्म को एक ऐसे सुसंगठित मजहब का सामना करना पड़ा जिसमें प्रवेश मात्र से प्रत्येक के लिए बहिश्त का द्वार खुल जाता था। भारतीय पण्डितगण, शास्त्रज्ञों ने इसी के समानान्तर अपने धर्म का आचार-प्रवण रूप स्थिर करना चाहा। अपनी आधारशिला, धार्मिक संगठन को दृढ़ बनाने के लिए समस्त शास्त्र पुराणादि का मन्थन करके, बाह्याचार और उपासना, व्रतों और उपवासों को महत्व देने वाला मत संगठित किया । इस्लाम के आगमन के साथ ही आत्मरक्षा की प्रवृत्ति से हिन्दू-धर्म आचार-प्रवण तो हो ही गया था, इसी समय ऐसे धार्मिक आन्दोलन हुए जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्वक परिवर्तन प्रस्तुत किए।

१. 'हेमाद्रि से लेकर कमलाकर और रघुनंदन तक बहुतेरे पण्डितों ने बहुत पिश्वम के बाद जो निर्णंय किया वह यद्यपि सर्ववादिसम्मत नहीं हुम्रा, किन्तु निस्संदेह स्तूर्पभूत शास्त्रवाक्यों की छान-बीन से एक बहुत कुछ मिलता जुलता ग्राचरण-प्रवण धर्ममत स्थिर किया जा सका। निबंध ग्रन्थों की यह बहुत बड़ी देन थी। जिस बात को ग्राजकल हिन्दू सोलि- डैरिटी कहते हैं उसका प्रथम भित्ति स्थापन इन्हीं निबन्ध ग्रथों हारा हुग्रा था।'
—हजारीप्रसाव द्विवेदी —कबीर, पृ० १७३, १६४७ द्वि० सं० बम्बई

तत्कालीन भारत के धार्मिक क्षेत्र में उदभूत होनेवाला यह भ्रान्दोलन नवीन ग्रथवा भ्राकस्मिक न था शितयों से इनके लिए भूमि प्रस्तुत हो रही थी, भ्रौर इनका वपन हो चुका था। बहुत पूर्व से दक्षिण भारत में भ्रालवार भक्तों में उपासना भौर भिवत का सामंजस्य था। उनमें भ्रान्दाल नाम की एक महिला भक्त भी हुई है। इन्हीं की परम्परा में रामानुज (१०१६ ई०) ग्राविभूत हुए। दक्षिण के इसी भिवत मार्ग को उत्तर भारत में दार्शनिक रूप मिला। भिवत के क्षेत्र में शंकर के भ्रद्धैत सिद्धान्त की जीव भ्रौर ब्रह्म की एकता ग्राह्म न थी भ्रतः बारहवीं शती से ही उसकी प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। उसके प्रतिरोध में उदित चार वैष्णव सम्प्रदाय दार्शनिक दृष्टिविन्दु से भिन्न होते हुए भी मौलिक एकता रखते हैं। इन्ही सम्प्रदायों के प्रवंतकों में श्री रामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा में रामानन्द हुए। रामानन्द ने समस्त प्राणियों की मूलभूत एकता पर बल दिया, भ्रौर उच्चता का मानदण्ड कर्म को माना, जन्म नहीं। रामानन्द की ही शिष्य-परम्परा में कबीर, रैंदास भ्रादि हुए।

#### सन्त-सम्प्रदाय ग्रौर नारी

खण्डनात्मक मनीवृत्ति को लेकर इन संतों ने शास्त्रगत सत्यों की स्रव-हेलना करते हुए योग स्रौर विरिक्ति प्रधान धर्म का प्रचार किया। यद्यपि समाज द्वारा उत्पीड़ित निम्नवर्ग के लिए इन संतों के हृदय में संवेदना थी स्रौर उन्होंने जाति-पांति के भेद भाव का उग्र विरोध किया है, किन्तु नारी के प्रति उनकी दृष्टि स्रकुपा की ही रही। तप स्रौर विराग पर बल देने वाले संत-संप्रदाय में स्वभावतः ही नारी को तपस्या का स्रवरोध, एवं सत्पथ से च्युत करने वाला स्राकर्षण माना है। स्रतः संतों के इस मत द्वारा नारी की स्थिति को स्राधात पहुंचा। किन्तु स्रन्ततः संत-संप्रदाय के संतों को मानना ही पड़ा कि पुरुष स्रौर नारी एक ही ईश्वर की रचना हैं, सब में उस स्रनन्त की ज्योति परिलक्षित होती है । संत-साधिकास्रों के जीवन स्रौर काव्य साक्ष्य देते हैं कि संतों ने नारी-जाति के लिए भी भिवत का द्वार उन्मुक्त कर दिया। संत सम्प्रदाय में सहजोबाई (१६६६ ई०) दयाबाई (१७१६ ई०) स्रादि नारी दीक्षित थीं। कबीर की पत्नी लोई भी उनकी शिष्या थी ।

 <sup>&#</sup>x27;जेती ग्रौरत मरिदा सब में रूप तुम्हारा'। — कबीर —कबीर ग्रन्थावली, पृ० १७६, २४६

२. 'इसके विपरीत स्त्रियों को इस बात के लिए उनका ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने उनके लिए भी भिन्त का द्वार खोल दिया है। निर्गुणियों ने स्त्रियों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। दादू की कुछ स्त्री-शिष्याएं थीं, जो उच्च परिवार की थीं। चरणदास की शिष्याएं सहजोबाई एवं दयाबाई निर्गुण पथ के परमोच्च रत्नों में से है। कबीर की स्त्री जिसका जो भी नाम रहा हो एक पूर्ण शिष्य का उदाहरण-स्वरूप थीं।—पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल

<sup>--</sup>हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय पृ० २८८, सं २००७ लखनऊ

रामानंदी भक्तों की दूसरी शाखा में राम की सगुणोपासना पर बल देने वाले महात्मा तुलसीदास हुए। लोक में वर्णाश्रम, ग्रौर जाति-पांति ग्रादि भेदभावों को मान्य स्थिर करते हुए भी उन्होंने उपासना के क्षेत्र में दूसरे ग्रादर्श ग्रौर मापदण्ड रक्खे हैं। उनके ग्रनुसार शूद्र भक्त भी ग्रत्यन्त ग्रादरास्पद ग्रौर ग्राधम से ग्रधम नारी भी राम-भिक्त से मुक्ति पा लेती है । ब्रह्म, रुद्र, सनकादि समस्त संप्रदायों ने नारी को भिक्त का ग्रधिकार दिया । वल्लभ सम्प्रदाय में वल्लभाचार्य ने गृहस्थाश्रम एवं नारी को परित्याग करने का ग्रादेश नहीं दिया है प्रत्युत वे भिक्त साधना के पूर्वकाल में गृहस्थ के कर्मों को भगवान कृष्ण का ग्रादेश मान कर करने का उपदेश देते हैं ।

तत्कालीन धार्मिक जीवन में एक ग्रौर उल्लेखनीय धार्मिक सम्प्रदाय सूफी सम्प्रदाय था। उद्गम स्थान ग्ररब होने पर भी यह भारतीय परम्पराग्रों एवं ग्रादर्शों के ग्रधिक निकट था। इस धर्म में नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण थे इस विषय में स्पष्ट संकेत नहीं मिलते। किन्तु ग्रमर प्रेम साधिका राबिया की उपस्थित यह निर्देश करती है, कि बन्दे ग्रौर खुदा के एकीकरण, प्रेम को प्रमुखता देने वाले इस सम्प्रदाय का द्वार नारी के लिए उन्मुक्त होगा। कालान्तर में इन साधकों ने हिन्दू जीवन की संवेदनामयी प्रेम कहानियां लेकर उनमें लौकिक प्रेम द्वारा ग्रलौकिक प्रेम का ग्राभास दिया। इनकी प्रणयमूला रहस्यवादी भिक्त में खुदा नारी है ग्रौर साधक पुष्ष।

श्रालोच्य युग में अभी तक धार्मिक विशेषाधिकारों से वंचित नारी को अपने हृदय की ग्रनन्त श्रद्धा ग्रौर ग्रपरिसीम भिक्तमयी भावनाग्रों की ग्रिभिव्यक्ति का ग्रवसर मिला। भिक्त के इस राजमार्ग पर ग्रग्रसर होने के लिए किसी शास्त्रीय

१. "प्रेम पुलिकि केवट किह नामू। कीन्ह दूरि ते दंड प्रनामू॥ राम सखा रिषि बरबंस भेंटा, जनु मींह लुटत सनेह समेटा॥"——तुलसी, ——तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० २५२, प्र० स० १९८० वि० सं० काशी

 <sup>&</sup>quot;भिक्तमार्ग में स्त्री, शूद्र श्रीर वैश्य वर्ग को आत्मोन्नित का श्रिधकार दिया गया, यहां तक कि दुराचारियों को भी इस साधन से श्रात्मिक सुधार का श्रवसर मिला ।"—दीनदयाल गुप्त

<sup>—</sup> म्राष्टछाप म्रोर वल्लभ सम्प्रदाय, दूसरा भाग पृ० ५१६, २००४ प्रयाग

३. "भिक्त की प्रथम साधन श्रवस्था में श्राचार्य जी ने गृहस्थाश्रम में रह कर, धर्म पालन करने का उपदेश दिया है, श्रौर गृहस्थ के कर्मों को कृष्ण की इच्छा मान कर करने का उपदेश दिया।"—वीनदयाल गुप्त —श्रष्टछाप श्रौर वल्लभ सम्प्रदाय, दूसरा भाग

ज्ञान, विद्वता की आवश्यकता न थी। श्रतः सामान्य नारी के समक्ष भी यह स्वर्णिम अवसर था। राम के चिरत्र की आदर्शात्मकता, गंभीरता और महानता के साथ सामंजस्य न कर सकने के कारण सामान्य नारी कृष्ण के सरल, स्वाभाविक नटवर-नागर रूप की ओर ही उन्मुख हुई । यद्यपि रामकाव्य में भी स्त्री भक्त हुई । मध्रश्रवी (१५५० ई०) इत्यादि ने अपने हृदय की भक्तिमयी भावनाओं की व्यंजना काव्य के माध्यम से ही की। कृष्ण भक्ति अधिक लोकप्रिय हुई। कृष्ण के सौंदर्य, लोकरंजक स्वरूप के समक्ष केवल हिन्दू ही नहीं, प्रत्युत मुस्लिम नारियों ने भी धर्म और जाति की क्षुद्र सीमाएं तोड़कर आत्मसमर्पण किया।

सिद्धान्त रूप से तो भिक्तमार्ग जनसामान्य ग्रौर नारी के लिए भी उन्मुक्त था, पर व्यवहार में भक्त नारी का जीवन सामाजिक मर्यादाग्रों के संघर्ष एवं द्वन्द्वों की कहानी था। कृष्णप्रेम की मतवाली मीरा को भिक्तमय जीवन ग्रपनाने में ग्रगणित बाधाग्रों का सामना करना पड़ा। वस्तुतः तत्कालीन सामाजिक परम्पराग्रों, पर्दे ग्रादि की मान्यतायों के मध्य नारी को केवल गृहस्थाश्रम में रह कर ही भिक्त करने का ग्रवसर था।

उस समय वर्त और शान्ति की प्रक्रियाओं का विधान करने वाला पौराणिक धर्म लोकप्रिय हो रहा था। महाकाव्यों एवं पुराणों का जनभाषा में अनुवाद हो चुका था। ग्रामों में पौराणिकों द्वारा मन्दिरों में इनका प्रवचन होता था। भावना-प्रधान होने के कारण नारी को यह धर्म ग्रधिक ग्राह्य हुग्रा। इस प्रकार नारी उसी धर्म की संरक्षिका बनी, जिसने वैदिक काल के उपरान्त उसे धार्मिक विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया था<sup>3</sup>। शिक्षाप्रद कथाग्रों से पूर्ण पौराणिक धर्म बौद्धिकता एवं तर्क-वितर्क का ग्राघात नहीं सह सकता था। स्वभाव से ही धार्मिक नारी भिवतमयी होकर बौद्धिकता को तिलांजित दे बैठी। वेदान्त के दार्शनिक मतों को समभने में ग्रसमर्थ नारी के लिए पौराणिक धर्म एक वरदान बनकर ग्राया।

१. "श्रृंखलित जीवन की मर्यादा श्रौर श्रादशों के बीच कृष्ण की यह लीलामयता मानों उसमें शुष्क जीवन की प्रेरक बन कर श्राई, तथा भारतीय नारी जगत कृष्ण प्रेम से श्राप्लावित हो उठा, साधारण व्यक्तित्व उनके गुणों को गाकर उन पर रचित काव्य श्रौर संगीत के श्रानन्द श्रौर उल्लास में डूब गए। तथा श्रनेक स्त्रियों की कृंठित प्रतिभा को कृष्ण के श्रालम्बन रूप द्वारा विकास का साधन प्राप्त हुशा।"

सावित्री सिन्हा—'मध्यकालीन हिन्दी कवयत्रियाँ, पृ० १०३, दिल्ली २. सावित्री सिन्हा—मध्यकालीन हिन्दी कववित्रियाँ, पृ० २२२ और २२६

३. अल्टेकर—म्राइडियल एण्ड पोजीशन म्राफ इंडियन विमेन इन सोशल लाइफ: ग्रेड विमेन आफइंडिया में संकलित, पू० ४१, १९५३ कलकत्ता

#### धर्माधिकारी तथा सामन्त

इस्लाम के ग्रागमन से भारतीय जीवन में कोई मौलिक क्रान्ति उत्पन्न न हुई थी। शासन ग्रौर समाज की व्यवस्था में भी विशेष ग्रन्तर न था। मानव-समाज के संगठन, सभ्यता ग्रौर संस्कृति के विकास के साथ ही मानव समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया था। एक तो शासकवर्ग—जिसमें सामन्त, पुरोहित तथा राजा थे, दूसरा शासित वर्ग। यह विभाजन ही सामन्तवादी समाज का मूल ग्राधार था। इतिहास के पृष्ठों तथा ग्रतीत की ग्रन्थकारमयी पीठिका पर यह सत्य स्पष्ट ग्रंकित है कि समाज को प्रत्येक देश एवम् समाज में शितयों तक सामन्तवाद का प्रभुत्व रहा। भारत का इतिहास इस सत्य का ग्रपवाद नहीं है। गणतन्त्रों के स्विणम उषाकाल के उपरान्त राजतंत्र का दैदीप्यमान ग्रालोक कमशः सामन्तशाही की रजनी के घन कुहुक में निमग्न रहा।

सामन्तवाद में धर्म का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। दलित शोषित वर्ग की वर्तमान दशा की व्यवस्था का सबसे सरल उपाय धर्म है, जिसके अनुसार वर्त-मान स्थिति उसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है, जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। मनु तथा दूसरे शास्त्रकारों ने इस सामन्तवादी प्रथा का समर्थन कर राजा प्रजा के कर्तव्यों की विशद व्याख्या की है। शासक वर्ग क्षत्रिय श्रीर पुरोहितों ब्राह्मणों का यह समभौता सर्वदेशीय होने पर भी भारत में बहुत गहरा था। भारत के राजपूत युग (८०० ई०-१२०० ई०) तक समाज के ग्राधार सामन्ती ग्रादर्श ही थे। युरोप के साहसी वीरों के समान यहां के राजपूतों के जीवन का उद्देश्य युद्ध श्रीर प्रेम ही था। राजपूतों के स्रतिशय विलास, वैयक्तिकता, एवं ध्रनेक्य की भावना से उनका ग्रवकर्ष हुन्ना और भारत पर मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना हुई। सामाजिक व्यवस्था वही रही। समाज श्रब भी दो वर्गों में विभक्त था--शोषित भ्रौर शोषक। राजपूत सामन्ती संस्कृति के घ्वंसावशेष पर जिस इस्लामी शक्ति का निर्माण हुआ, उसमें सामन्ती सम्यता के सभी तत्व विद्यमान थे। धार्मिक तथा राजनीतिक ग्रधिकार एक ही सत्ता में केंद्रित थे । मुगल शासन-काल (१५२६) में भी समाज का ग्राधार सामन्ती ही था । राजा सर्वोच्च स्थान पर था, उसके पश्चात उसके सामन्त उमरा ग्रौर मनसबदार ग्राते थे। यद्यपि मुगल शासनकाल में उल्मा को पठान-शासन काल (१४४१-१५२६) के समान निरंकुश अधिकार एवम् महत्ता प्राप्त नहीं थी, किन्तु धर्माधिकारियों का सहयोग राजा की शक्तिवर्धन में सहायक था।

यद्यपि मुग्ल सम्राट पवित्र सच्चे धर्म के संरक्षक थे किन्तु धार्मिक क्षेत्र

१. भारत में मुसलमान राज्य घार्मिक राज्य ही बना रहा, मुसलमान शासक के रूप में सीज़र श्रौर पोप दोनों ही एकत्र हो गए थे, परन्तु घार्मिक विषयों में उनके विचार शरीयत नियंत्रित थे।

ईश्वरीप्रसाव-- मध्ययुग का इतिहास, पू० ८१३, १९५५ इलाहाबाद

में उन पर बाह्य नियंत्रण नहीं था। उल्मा-गण कभी मुगल शासकों पर अपना नियंत्रण न कर सके। सिकन्दर लोदी (१५१७) के समय की दशांश भी शक्ति उल्मा में नहीं थी। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आलोच्य युग में राज्य धर्माधिकारियों के नियंत्रण से परे था । साथ ही फारसी जीवन के वैभव विलास की स्विणम आभा से अभिभूत, भारत के सामन्ती वातावरण में मुगल सम्राटों के दरबार शोभा, सज्जा, चमक-दमक, ऐश्वर्य में अदितीय थे, जिसके वैभव की प्रशंसा सभी विदेशियों ने मुक्तकंठ से की है। इस वैभव की पृष्ठभूमि में सम्राट के सामन्तों की श्रृंखला भी थी। अन्तिम मुगल सम्राटों के काल में प्राचीन सामन्तों की श्रृंखला भी थी। अन्तिम मुगल सम्राटों के काल में प्राचीन सामन्तों परम्परा के स्थानापन्न सामन्तों में वह विशेषताएँ न रहीं जिनके कारण वह राज्य के स्तम्भ थे, एवम् शक्तवर्धन में सहायक होते थे। दुर्बल हाथों में राजदण्ड जाते ही मुगल सामन्तों में भी शौर्य का अभाव हो गया। स्वामिभिनत कर्तव्यपरायणता की भावना न्यून हो गयी थी, अभीर उनके निकृष्ट ग्रुण प्रकाश में आने लगे।

मुगल शासन की यह उल्लेखनीय विशेषता थी कि सभी कर्मचारी (सिवल ग्राफिसर) सैनिक पदस्थ मनसबदार थे। शासन तथा ग्रन्य क्षेत्रों में यह सामन्त ग्रत्यन्त प्रभावशाली थे। महावतखाँ ने जहाँगीर को गद्दी पर से उतार कर नूरजहाँ सिहत बन्दी बना दिया था। समय ग्रौर ग्रवसर पाकर ये ग्रमीर ग्रत्यन्त शिक्तशाली हो जाते थे। मुगल शासन की सन्ध्या में जब राजदण्ड पकड़ने वाले कर प्रकम्पित ग्रौर ग्रश्नक्त थे, सम्राट ग्रमीरों के हाथों के खिलौने बने हुए थे। मुगल दरबार ग्रमीरों की उच्चाकांक्षाग्रों की रंगभूमि हो गयी थी। शिक्तशाली ग्रमीर ही समस्त शिक्त के केन्द्र ग्रौर सत्ता के नियामक थे। फर्छ खिरा (१७१६) के समय सैयद भाइयों ग्रौर तूरानी सरदारों की शिक्त निर्वाध हो गई थी। वस्तुतः 'ग्रपहरण की प्रथा' का सामन्तों की नैतिकता ग्रौर स्वामिभिक्त पर घातक प्रभाव पड़ा । सामन्त यह भलीभांति जानते थे कि परिश्रम ग्रथवा

<sup>?. &</sup>quot;The Mughal State never became a theocracy though the emperor was the guardian and protector of Islam. The body of Ulma was mostly a time serving heiracrhy, intent upon gaining court favour and therefore, incapable of maintaining high ideals".

खोसला —मुगल किंगशिप एण्ड नोबिलिटी पृ० १८८, १९३० इलाहाबाद

R. It also made the Mughal Nobility a selfish herd prompt in deserting to the winning side in every war of succession or foreign invasion, because they knew that their land and even personal property was not legally assured to them, but depended solely on the pleasure of the king de-facto.

सरकार-मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १७६, कलकत्ता

अकर्मण्यता, स्वामिभिक्त अथवा प्रवंचना, कर्तव्य-परायणता अथवा कर्तव्य-विमुखता का उनकी मृत्यु-उपरान्त एक ही निश्चित परिणाम होगा। उनकी संचित सम्पत्ति, घनराशि राजकोष में सम्मिलित कर ली जायगी। उनका परिवार उसके उपभोग से वंचित हो जावेगा। अतः वह अपने जीवन काल में ही वैभव और विलास का आकण्ठ पान कर लेना चाहते थे।

#### सामन्ती व्यवस्था का विलासवैभव ग्रौर नारी

उिल्लिखित कारणों से सामन्तों में नैतिकता का कोई मूल्य ही नहीं रहा था। उनके जीवन का चरम उद्देश्य वैभव श्रौर विलास ही था। उनका श्रादर्श था, फारसी विलास-वैभव-प्रदर्शन की प्रवृत्ति को प्रधानता देने वाला मुगल शासक। श्रतः उसके अनुकरण में फारसी मौलिकता श्रौर विलासिता इन सामन्तों के जीवन का एक श्रावश्यक श्रंग बन गई थी। श्रनागत दुःख (श्रपहरण) के भय से पलायन कर इन सामन्तों ने नारी के सुरभित श्रांचल एवम् मिंदरा की मादकता का सहारा लिया। सम्राट के श्रनुकरण पर इनके श्रन्तःपुर में भी विवाहिताश्रों एवं रिक्ष-ताश्रों का समुदाय था। नारी उनकी विलासिता का एक उपकरण, विश्रान्ति के क्षणों की संगिनी मात्र थी। विलास श्रौर वैभव की उस श्रतुलित राशि में निवास करने वाली नारी, उसका एक श्रंग मात्र थी, उसकी उससे पृथक सत्ता श्रथवा व्यक्तित्व न था।

सन ११६३ ई० को भारत के इतिहास के पृष्ठों पर हिन्दू जाति के परा-भव की व्यंगमयी कृटिल कहानी समय ने लिख दी थी। प्रेम श्रौर युद्ध को जीवन का लक्ष्य समभने वाले, व्यक्तिगत सत्ता एवम् श्रहं के पोषक राजपूतों के घ्वंस पर मस्लिम साम्राज्य की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। शताब्दियाँ बीत चुकी थीं, राज्याधि-कारियों का परिवर्तन हो चुका था, किन्तु समाज अपने उन्हीं अगतिशील सामन्ती ग्रादशों पर स्थित था। ग्रशिक्षा ग्रीर मोह की छाया में व्यक्ति जन्म लेता, पलता भौर मर जाता। फारसी जीवन-दर्शन श्रीर मुगलकालीन श्रान्तरिक शांति की कीडा में. विलास और वैभव को प्रधानता देनेवाली, किन्तू नारी और शोषितों के श्रध-कारों को कुचलने वाली, सामन्ती-परम्परा ग्रपने ग्रभिनव रूप में पनपी थी। शासक विलासप्रिय बने भौर शासित उनका अनुकरण करने में प्रतिष्ठा भौर गौरव समभते थे। ग्रतः विलास के इस उद्दामवेग के समक्ष, तत्कालीन समाज की परम्परा में नैतिकता और सदाचार के बन्धन और नियम केवल एक पक्ष पर ही घटित होने लगे। नारी तो बहुत पहले से ही पराधीन ग्रीर विवश होकर ग्रनादर की पात्री थी, शिक्षा ग्रौर उपनयन के ग्रभाव में उसकी गणना शूद्रों में होने लगी थी। यज्ञ उपासनादि घार्मिक कार्यों में नारी पति की सहघर्मिणी न होकर जीवन के कतिपय मादक क्षणों की संगिनी थी।

तत्कालीन समाज के घामिक सम्प्रदाय तो नारी के प्रति विराग की भावना रखते ही थे, जैसा कि कहा जा चुका है। समाज में नारी के प्रति दो विरोधी मनो-वृत्तियाँ समाज में व्याप्त थीं। एक ग्रोर ग्राध्यात्मिकता को प्रधानता देने वाला विरागी वर्ग उसको मानवोन्नित का ग्रवरोध मान कर उससे दूर रहने का निर्देश देता था, दूसरी ग्रोर विलास ग्रौर भौतिकता-प्रधान वर्ग उसे जीवन की ग्रत्यावश्यक सामग्री मानकर उसके सान्निध्य को सुखमय मानता था। इस रूढ़िग्रस्त वातावरण में नारी व्यक्तित्वहीन ग्रशक्त थी। इन्हीं ग्रगतिशील परम्पराग्रों के मध्य वह जन्म लेती। निग्रह एवम् ग्रात्मदमन, ग्राज्ञापालन एवम् पितपरायणता का उपदेश पाकर ग्रपिपक्व ग्रवस्था में श्वसुर-गृह में प्रवेश करती। ग्रपनी सामाजिक मर्यादाग्रों एवम् परम्पराग्रों में केन्द्रित, ग्रनादर ग्रथवा ग्रादर प्राप्त कर जीवन व्यतीत कर देती थी। उसमें न स्वाभिमान की भावना ही होती ग्रौर न मातृत्व के गर्व, पत्नी की गरिमा की ग्रनुभूति ही। फिर भी उसका जीवन त्याग ग्रौर बिलदान का जीवन था ।

भारत के इस्लाम के साथ सम्पर्क ने परोक्ष रूप से उसकी नारी-भावना को भी प्रभावित किया। राजधर्म के अनुकरण ने भारतीय समाज के आदर्शों की नींव हिला सी दी। इस्लामी संस्कृति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवजागृति का संदेश लिए थी। मुहम्मद साहब के औदार्य ने मुस्लिम नारी के पथ पर से अवरोध तिरोहित कर उसे प्रशस्त किया था। मुसलमानों के सामाजिक जीवन की मार्ग-निर्देशिका उनकी धर्म-पुस्तक कुरान है रे। उसमें स्त्री-पुरुष को समान पद दिया गया है । इस्लाम में नारी की कानूनी स्थित श्रेष्ठ थी। जबिक हिन्दू स्त्री को साधारण दशा में केवल माता के स्त्री धन पर ही अधिकार प्राप्त था, इस्लाम में पुत्री माता बहिन तथा पत्नी के रूप में नारी को सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त था ।

- १. "७१२ ईस्वी के मुहम्मद बिन कासिम के ग्ररब ग्राक्रमण से लेकर १७०७ ई० में मुगल साम्राज्य के पतन तक भारतीय शालीनता का इतिहास नारी ग्रपने रक्त से लिखती रही। यह इतिहास हजार वर्षों के जौहर का इतिहास था, संसार की जातियों का ग्राना-जाना, भारत की बार-बार की पराजय का मूल्य, भारतीय नारी के गौरव का वितन्वक।" भगवतशरण—भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण पृ० २६४, बनारस
- २. जफर—सम कल्चरल ऐस्पेक्ट्स स्राफ मुस्लिम रूल इन इंडिया पृ० १६५, १६३१ पेजावर
- 3. "Thou' art my wife, the wife must be of the same quality (as husband) in order that things may go rightly. The married pair must match each an other look at a pair of shoes and boots".

जलालुद्दीन रूमी—मसनवीज श्राफ जलालुद्दीन रूमी पृ०्१२६, निकल्सन सीरीज

४. कैलाशनाथ शर्मा-भारतीय समाज संस्कृति तथा संस्थार्थे

पृ० २६७, १६४२ कानपुर

मुहम्मद साहब के ग्राविर्भाव के पूर्व ग्ररब में नारी पुरुष वर्ग के ग्रत्याचार, प्रपीड़न से त्रस्त थी। पुरुष की विलासी प्रवृत्ति एवम् क्षुद्र स्वार्थ उसके जीवन को एक दुःस्वप्न मात्र बनाए हुए थे। विवाह मानव विकारों को सयंमित करने, पशुवृत्ति का विरोध करने वाले न होकर वासनापूर्ति के साधनमात्र थे। मुहम्मद साहब से पूर्व ग्ररब में पुत्री-जन्म एक ग्रभिशाप समभा जाता था। वर्वर ग्ररब कन्या को उत्पन्न होते ही भूमि में गाड़ देते थे। उनके यहां कब्र ही सबसे उपयुक्त दामाद समभा जाता था। ग्रम्य भौतिक सम्पत्ति के समान विधवा भी ग्रपने पित के उत्तराधिकारी को प्रदान कर दी जाती थी । मुहम्मद साहब ने मातृ शिवत का यह ग्रनादर, नारी के नारीत्व का कूर उपहास, राष्ट्रविधात्री का यह शोषण देखा ग्रौर उनके समदर्शी हृदय में करुणा, ग्लानि, दया की मिश्रित भावनाग्रों का उद्वेलन हुगा। उन्होंने मानवता के ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंश नारी जाति के तमाच्छन्न जीवन में प्रभात का ग्रालोक दान दिया। ग्रमर्यादित सामाजिक जीवन की समाप्ति, विवाह की संख्या के सीमा निर्धारण के साथ ही इस्लाम में नारी ग्रपने नूतन ग्रधिकारों के साथ शिवतमयी हो गई।

## इस्लाम के ग्रन्तर्गत नारी

मुहम्मद साहब ने पित्नयों की संख्या चार तक केन्द्रित कर दी। अरबों में पत्नी त्याग मन की तरंग पर निर्भर था, उसका उन्होंने नियमन किया। कन्याग्रों की जीवित समाधि का विरोध किया । स्त्री ग्रीर पुरुष दोनों पर पिवत्रता का समान बन्धन था। प्रत्येक स्त्री को अपने दहेज, परिचारक, ग्रावास पर ग्राधिकार था। विवाह-विच्छेद तथा तलाक विहित था। पित की मृत्यु पर स्त्री को समस्त दहेज तथा पित की सम्पत्ति का भाग प्राप्त होता था। पत्नी अपने पित के नाम पर ग्रावश्यक ऋण प्राप्त कर सकती थी। वय-प्राप्त कुमारी को विवाह के लिए बाधित नहीं किया जा सकता था। परित्यक्ता को पुनर्विवाह का ग्राधिकार था। स्त्री को कानूनी ग्रपराध ग्रथवा नियम भंग के लिए पुरुष का ग्राधा दण्ड मिलता था।

ग्रपने पति की ग्रनुमित से नारी विवाह-विच्छेद कर सकती थी। किन्तु तो

१. म्रब् मुहम्मद इमामुद्दीन—इस्लाम ग्रौर गैर मुस्लिम विद्वान (इस्लाम ग्रौर स्त्री) पु० १८०, १६४६ प्र० स० बनारस

२. श्रब् महस्मद इमामुद्दीन—इस्लाम और ग़ैर सुस्लिम विद्वान (इस्लाम श्रौर स्त्री) पृ० १८०, १९४६ प्र० स० बनारस

सी. कालिवर राइस—पश्चियन वूमेन एण्ड हर वेज, पृ० ६७, लंदन १६२२

३. यबू मुहम्मद—इस्लाम श्रौर ग़ैर मस्लिम विद्वान पृ० १६०, १६५२ बनारस

सी. कालिवर राइस-पिशयन वूमन एण्ड हर वेज, पृ० ६६

भी इस्लाम के अन्तर्गत भी नारी के जीवन में अनेक विषमताएँ बनी रहीं। कोई भी स्त्री चार पित्नयों अथवा रिक्षताओं में से एक होने में विरोध नहीं कर सकती थीं। विवाहों की सीमा निर्धारित हो जाने पर भी सरल विवाह विच्छेद के कारण नारी की दशा एवम् सामान्य नैतिकता में कोई उत्थान नहीं हुआ। पुरुष को विवाह-विच्छेद का निर्विरोध अधिकार था, किन्तु स्त्री को इस विषय में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इस्लाम स्त्री-शिक्षा के विपक्ष में था। प्राचीन अरब में पर्दे का प्रचार नथा किन्तु कुरान के चौबीसकें शरह के एक पद्म में पर्दी-प्रथा की घोषणा है । यह नियम जब नवीं ईसवी में इस्लाम के सन्देश के साथ फारस में लागू हुए तो वहां की नारी के उत्थान में सहायक न हो सके । फारस में स्त्रयों को पहले से ही यह इस्लाम प्रदत्त विशेषाधिकार उपलब्ध थे। इस्लाम के पवित्र नियमों ने पुरुषों को नवीन विश्वास एवम् वृढ्ता प्रदान की, किन्तु नारी की दशा में दुख और दैन्य की ही प्रधानता रही ।

'हरम' शब्द पवित्रता का द्योतक है, किन्तु उसके साथ ही स्त्री-पुरुष के स्वच्छन्दतापूर्ण मिलन पर नियंत्रण हो गया। 'हरम' के सीमित जीवन में, विचारों के ग्रायात-निर्यात का ग्रवसर उपलब्ध न होने के कारण मुस्लिम नारी की बुद्धि संकीणं हो गई। उसकी धारणाएं ग्रगतिशील बन गईं, ग्रौर जीवन के प्रति दृष्टि-कोण सीमित ग्रौर संकुचित हो गया। फारस की स्त्रियों के लिए तो पर्दा राष्ट्रीय गौरव ही रहा है ।

## इस्लामी परंपरा, एवम् लोकोक्तियों में नारी के प्रति दृष्टिकोण

प्रत्येक जाति के इतिहास में ऐसे युग आए जब विराग एवम् तप की

पु० ३७, लंदन १६५४

सी० कालिवर राइस-पिशयन वूमेन एन्ड हर वेज,

पृ० ६५, १६२२ लंदन

४. सी० कालिवर राइस -- पिश्वपन वूमेन एन्ड हर वेज,

पु० ६५, १६२२ लंदन

प्त Nation's greatest asset is a Pardanashin".
 सी० कालिवर राइस — पश्चियन वूमेन एण्ड हर वेज, पू० ६० १६२२ लंदन

१. वाल्टर एम गैलिकन्स-विमेन श्रन्डर पोलोगैमी,

२. कालिवर राइस-पर्शियन वूमेन एन्ड हर वेज, पृ० १०२, १६२२ लंदन

<sup>3. &</sup>quot;It did very much to improve the position of Arabian Woman, but when the ammended laws and customs were passed on to the women of Persia it meant a retrograde step for them as they had long enjoyed an honourable and influential position".

प्रवृत्ति, समाज में निवृत्ति-मार्ग की भावना की प्रधानता के कारण नारी को कुप्रवृत्ति ग्रीर पतन के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। इस्लाम में भी परम्पराग्रों ने नारी को शैतान के कोड़े बताकर उसे ग्रविश्वसनीय तथा ग्रपकर्ष का कारण घोषित किया । एक ग्रोर नारी को मानवता का ग्रभिशाप बताया जा रहा था, वहीं मुहम्मद साहब जननी के चरणों तले ही स्वर्ग बता रहे थे<sup>२</sup>। नारी विषयक यह विरोधी भावनाएं, उसकी प्रशंसा ग्रौर निन्दा की परम्पराएँ भारत के समान इस्लाम के प्रदेश में भी पनप चुकी थीं । ये ही परंपराएँ भारत में म्राई श्रौर फलतः भारतीय नारी की स्थिति में कोई सुधार उपस्थित न हो सका। मुस्लिम स्त्रियों की श्रेष्ठ कानूनी स्थिति भी नारी के लिए ग्राह्म न हो सकी। स्त्रियों के विषय में मुसलमानी परम्परा देश के ग्रनुसार परिवर्तित होती गई। सामान्यतः तुर्के अपनी स्त्रियों को ग्रधिक स्वतन्त्रता देते थे। ग्रपनी भारतीय बहिन की तुलना में फारस की स्त्री उन्नति कर रही थी। भारत में मुसलमानों ने ग्ररबी म्रादर्श का मनुकरण किया, जिसने स्त्री को म्रत्यन्त निम्न स्तर में रखा था। विला-सिता की प्रधानता के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ग्रस्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत हए। लोग स्त्रियों से उसी मात्रा में पवित्रता की स्राशा करते थे, जिस मात्रा में पुरुषों में इसका ग्रभाव था है। मुगल शासकों का प्रेरणा-स्थल फारस ही था। फारसी खादशों के खाधार पर ही उनका एक बड़ा सा खन्तःपुर होता था, जिसमें असंख्य पत्नियां एवम् रक्षिकाएं प्रश्रय पाती थीं। मुग़ल सम्राट अपने घर की वृद्धा महिलाग्रों माताग्रों एवम् बहिनों का ग्रत्यन्त ग्रादर करते थे, तथा उनकी भावनाग्रों

#### विमेन ग्रंडर पोलीगैमी पू॰ ४७, लंदन १६१४

<sup>?. &</sup>quot;Women are whips of Satan".

<sup>&</sup>quot;Obedience to a woman will have to be repented".

<sup>&</sup>quot;Trust neither a king, horse, nor a woman"

<sup>&</sup>quot;What has a woman to do with the councils of a nation".
— वाल्टर एम गैलिकन्स

२. "Paradise lies at the feet of mother". इस्लामिक कल्चर, १६५१ हैदराबाद

<sup>3. &</sup>quot;I have not left any calamity more deterimental to mankind than woman". "A bad omen is found in a woman house and horses". "The world and all things in it are valuable but the most valuable than all is a virtuous woman".

कालिवर राइस-पिशयन वूमेन एण्ड हर वेज पृ० ६६, १६२२ लंदन

४. दिनकर -- संस्कृति के चार अध्याय पृ० ३६०, १६५६ दिल्ली

को ठेस नहीं पहुंचाते थे । वे समय ग्रसमय पर गृह ग्रथवा राजनीति से संबंधित विषयों पर उनसे परामर्श लेते थे । "राजनीतिक जीवन ग्रौर स्त्रियाँ" के ग्रन्तर्गत बताया जा चुका है कि मुगलों के शासन संचालन में उनकी गृह नारियों का भाग रहता था । किन्तु ग्रपनी विलासी प्रवृत्ति की परितुष्टि के लिए मुहम्मद साहब द्वारा निर्धारित चार पित्नयों की सीमा मुगल राजाग्रों के लिए ग्रमान्य थी । ये इच्छानुसार विवाह करते तथा मुन्दरी दासियों को रिक्षता बना लेते थे । विवाह के मूल में राजनीतिक कारण भी होते थे । इन विस्तृत ग्रन्तःपुरों के प्रवन्ध के लिए ग्रमेक दासियों तथा रक्षा के लिए नपुंसक प्रहरी रखे जाते थे । साधारणतः 'हरम' में विभिन्न जातियों की २००० तक स्त्रियाँ होती थीं । उनसे प्रत्येक के पृथक कर्तव्य थे । कुछ राजा की पत्नी, पुत्री ग्रथवा रिक्षताग्रों की सेवा में रहतीं, कुछ स्त्रियाँ संगीत का निरीक्षण करतीं, ग्रौर कुछ राजपरिवार की महिलाग्रों को शिक्षा देने का कार्य करतीं। बादशाद दासियों द्वारा नगर व राज्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पत्र पढ़वा कर सुनता था । महलों का जीवन विलास एवम् सौख्य से पूर्ण था । वेगमों को धन द्वारा प्राप्त समस्त सुख-सामग्री सुलभ थी ।

वास्तव में मुगल सम्त्राटों के लिए नारी जीवन का एक स्नावश्यक उप-करण थी रे। राज्य-विस्तार के लिए जाते समय, मृगया, युद्ध स्रथवा राज्यप्रबन्ध की यात्रा में सदा स्रन्तःपुर (हरम) स्रपनी पूर्ण साज-सज्जा एवम् वैभव के साथ प्रस्तुत रहता था। नारी के प्रति उपभोग की भावना ही उनमें प्रधान थी।

१. "बाबर की सात बुआ हिन्दुस्तान आईं। इन सबके लिए जगह जागीर श्रीर पुरस्कार निश्चित हुए। चार वर्ष तक जब तक वह आगरा रहे हर शुक्र-वार को अपनी बुआ से मिलने जाते थे।"

गुलबदन बेगम 'हुमायूंनामा' सम्पादक ब्रजरत्नदास

पृ० २४, २४, ३३, सं० १६८० काशी

२. रामप्रसाद त्रिपाठी—सम ऐसपेक्ट्स ग्राफ मुस्लिम एडिमिनिस्ट्रेशन

पृ० १०६

- 3. "These news-letters were commonly read in the king's presence by woman of mahal at about nine O'clock in the evening, so by this means he knows what is going on in his kingdom".
- मनूची—स्टोरिया व मोगोर, वालूम दूसरा, पृष्ठ संख्या ३३१, विलियम इर्विन श्रनुवादित १६०७
- Y. "For all the Mohommadens are very fond of women who are their principal relaxation and almost their only pleasure".

मतूची-स्टोरिया द मोग्रोर, विलियम इविन श्रनुवादित पृ० ३४२

## हरम की महिलाओं का जीवन

'हरम' शब्द की व्युत्पत्ति अरबी है जिसका अर्थ पवित्र है। कमशः यह शब्द अन्तःपुर के लिए प्रयुक्त होने लगा। 'हरम' में पर्दे का कठिन नियंत्रण था। वह कोषागार था जहाँ सुन्दरतम नारियाँ मुगल शासकों की वासना परितृष्ति के लिए बन्दी सी रहती थीं। मुगलकालीन चित्रकला के साक्ष्य पर उनको ग्रपने प्रासाद के समीपस्थ उद्यान में भ्रमण की स्वतन्त्रता थी। राजकूमारियों, रानियों, अथवा रक्षिताओं को उनके पद के अनुसार वेतन अथवा पेन्शन मिलती थी। राजमहल के रोमानी वातावरण में रहनेवाली यह नारियाँ श्रपने सौन्दर्य परि-वर्द्धन एवम् रक्षण के लिए सतर्क रहती थीं। म्रनेक प्रकार के उबटन, म्रंगराग सुरमा, मिस्सी, इत्यादि उनके प्रसाधन थे। उनकी ग्राभूषणप्रियता, वैभव एवम् प्रदर्शन की इच्छा चरम-सीमा पर रहती थीं। वह दिन भर में कई बार वस्त्र परिवर्तन करतीं, उनके रत्न जटित वस्त्रों में किव की कल्पना मूर्त हो उठती। प्रायः तीन से पांच लड़ियों के हार उनकी ग्रीवा से कटि तक लटका करते थे। एक मक्ता-गुच्छ सिर के मध्य भांग से मस्तक के केन्द्र तक पहुंचता था, जिस पर सूर्य या चन्द्र अथवा पुष्पों से सादृश्य रखनेवाला रत्न जटित आभूषण पहनतीं थीं । श्रवकाश के समय में यदाकदा संगीत द्वारा वह श्रपना मनोरंजन करती थीं । उनके मनोरंजन के अन्य साधन कबूतर उड़ाना, शतरंज, चौपर, गंजीफा खेलना, पतंग उड़ाना ग्रादि थे। काव्यरचना भी उनके श्रवकाश काल का एक भ्रामोद था। गुलबदन बानू, सलीमा बेगम, जेबुंश्निसा स्वयं काव्य रचना करती तथा साहित्य को प्रश्रय देती थीं। प्रायः बेगमें अवकाश काल में फारसी प्रेम कथाएं पढ़तीं श्रथवा सस्ता प्रेम काव्य सुनतीं रे।

राजमहलों में नैतिकता का कोई महत्व न था। मिदरा का निर्वाध प्रयोग होता था। केवल राजपूत रानियों को छोड़ कर राजभवन की मिहलाएं मिदरा का साधारण पेय के रूप में प्रयोग करती थीं। मुगल राजकुमारियों का जीवन समस्त भौतिक सुखों से परिपूर्ण होने पर भी रिक्त रहता। वैभव के विलास मिन्दर में भी सूनापन रहता था। श्रकबर ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा

१. मनूची-स्टोरिया द मोगोर, दूसरा वालूम, पृ० ३३६, १६०७

R. "Among those some teach reading and writing to princess, and usually what they dictate to them are amourous verses. And the ladies obtain relaxation in reading books called Gulistan and Bostan, written by an author called Seikh Sadi Chiragi and other books treating of love very much the same as our romances, only they are still more shameless".

मन्ची:--स्टोरिया द मोगोर दूसरा भाग, पृ० ३३१

रोकने के कारण, ग्रपने उत्तराधिकारियों के लिए पुत्रियों का विवाह न करने का नियम बना दिया था। इससे ग्रवैध संबंधों का ग्राधिक्य हो गया। सौन्दर्य की हाट, रूप की प्रतिद्वद्विन्ता में प्रति क्षण एक दूसरे को तुच्छ बनाने को प्रस्तुत 'हरम' की स्त्रियों के समक्ष कर्मण्यता, ग्रथवा उत्सर्ग का ग्रवसर न था। यह ग्रन्तःपुर वैभव ग्रौर विलास में इन्द्रलोक की समता करता था। किन्तु यह युद्ध प्रांगण भी था, जहाँ ईर्षा एवम् द्वेष, कपट एवम् सन्देह के घात-प्रतिघात होते। नैतिकता के शव पर, वासना की भंभा में कुचले हुए नारीत्व पृष्प धूल-धूसरित होते रहते।

## भारतीय सामन्तों में इस्लामी सभ्यता का अनुकरण

भारतीय सामन्तों एवम् उच्च वर्ग में भी दरबारी विलासिता प्रश्रय पा रही थी। राजा के अनुकरण पर छोटे रूप में सामन्त भी उसी साज-सज्जा के साथ अन्तःपुर रखते थे। उनके गृहों में भी वही हीरे मोती की जगमगाहट, मधुबाला के नुपुरों की रुनभुन थी। अरबी-फारसी संस्कृतियों के प्रभाव से उनके जीवन में भी अधिक कृत्रिमता, एवम् विलास की अभिरुचि प्रधान हो गई थी। राजा के अनुकरण पर अभिजात वर्ग में पर्दे का प्रचार अधिक हो चला। राजपूत सामन्तों में भी अनेक पत्नी एवम् रिक्षता होती थीं। रिक्षताओं तथा पत्नीत्व की मर्यादा पा लेने वाली दासियों के कारण नारी के प्रति दृष्टिकोण में अनादर की भावना स्वाभाविक थी। अन्तःपुर की असूर्यम्परया महिलाओं की पवित्रता की रक्षा के लिए यहाँ भी नपुंसक दास थे। बाहर जाने के लिए पर्दा अथवा पालकी का ज्यवहार होता था।

जिस प्रकार जीवन के सभी क्षेत्रों में सामन्त एवम् उमरागण मुगल शासकों का अनुकरण करने का प्रयास कर रहे थे, उसी प्रकार राजमहल की रानियाँ, उनका वैभव पूर्ण कृत्रिम जीवन सामन्त नारियों के आदर्श बने थे। दिवस भर में कई बार वस्त्र परिवर्तन करना, प्रसाधन के नवीनतम साधनों का प्रयोग करना, सुकुमारता की प्रतिमूर्ति बन कर संगीत तथा अन्य केलि-क्रीड़ाओं में व्यस्त रहना ही उनकी दिनचर्या थी।

ग्रालोच्यकाल में मुगल साम्राज्य की दुर्बलता से स्वतन्त्र सामन्त राज्यों की स्थापना होने लगी थी। स्वामिभिक्त, कर्तव्य-परायणता का परित्याग कर सामन्त राज्यिलप्सा के लिए निकृष्ट कार्य भी करने को तत्पर थे। जिस परम्परा ग्रथवा काल में वह जन्म ले रहे थे, उस समय क्षुद्र स्वार्थ के लिए पुत्र पिता का विरोध कर रहा था। रक्त सम्बन्ध की ममता को त्याग कर बन्धु-बन्धु की हत्या कर रहा था। राजनीतिक षड्यन्त्रों, प्रवंचनाग्रों के इस युग में सम्यता संकृचित थी, मानव की रचनात्मक प्रतिभा कृठित हो गई थी। इस पृष्ठभूमि में पला हुग्रा पुरुष कई विवाह करता था, रिक्षताग्रों को प्रश्रय देता था। ग्रनाचार को ग्राश्रय देकर वह नारी से एकनिष्ठ-पतिवत की ग्राशा करता था, यह तो स्वाभाविक ही

है । पेल्सएवर्ट ने इन सामन्त तथा उमराश्चों के गृहों की नारी के जीवन का सजीव चित्रण किया है<sup>9</sup> ।

वैभव एवम् सामन्ती परम्परा में पत्नी नारी शारीरिक परिश्रम को ग्रसम्मान-जनक समभती थी। उच्च वंशों में विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। सामंत की मृत्य पर उसकी अनेक स्त्रियां अपने व्यक्तिगत वैमनस्य व द्वेष को लेकर एक ही चिता पर भस्म हो जाती थीं। वैभव के स्विप्नल ग्रंचल, विलास के मध्कानन में विश्राम करने वाली इन नारियों का जीवन पुष्प-शैया की भांति न था। एक सामान्य सन्देह पर ग्रथवा श्रकारण ही वह पति द्वारा परित्यक्त की जा सकती थी । ऐसी दशा में निरुपाय नारी, जिसने परिश्रम करना जाना ही नहीं था, पथ की भिखारिणी, दासी अथवा पतिता बन जाती थी, या आत्मघात कर लेती थी। विश्व के इतिहास में मध्ययुग सामन्ती सभ्यता का जीवन रहा है। समाज के ग्रलप-संख्यक वर्ग ने ग्रपनी स्वार्थपूर्ति का ग्राधार शोषण बनाया। इसी शोषित वर्ग में नारी भी थी, जो शताब्दियों से उसके म्रत्याचार प्रपीड़न एवम मन्याय को मुक होकर सह रही थी । स्वर्ण-रजत की जगमगाहट से नयनों को चकाचौंघ करने वाले इस युग के समाज का मापदण्ड धन ग्रौर स्वार्थ था। सूरा की माद-कता, नृपर-ध्विन की मधुरता, ग्रौर वासना की तरलता में समस्त विधि-निषेध भौर नैतिक भ्रादर्श डूब गए थे। इस विलास-जर्जर सामन्ती परम्परा में नारी की गरिमा एवम गौरव विनष्ट हो गया था<sup>२</sup>।

मुयेल साम्राज्य से प्रभावित सामन्ती जीवन में नारी अपने भ्रादर्शों से भ्रवश्य

 उनके कुत्सित एवम् स्ननाचार पूर्ण जीवनका चित्रण कर पेल्सीवर्ट स्रागे कहता है:—

"These wretched women wear indeed the most expensive clothes, eat daintiest food, and enjoy all worldly pleasures, except one and for that one they grieve saying they would willingly give anything in exchange for a beggar's poverty".

पेल्सवर्ट- 'जहांगीर' स इंडिया सं मोरलैन्ड पृ० ६६ ।

२. "सामन्त युग के स्त्री-पुरुष सम्बन्धी सदाचार का दृष्टिकोण ग्रब श्रत्यन्त संकुचित लगता है। उसका नैतिक मानदण्ड स्त्री का शरीर यध्य रहा है। उस सदाचार के एक ग्रचल छोर को हमारी मध्ययुग की सती ग्रौर हमारी बाल-विधवा ग्रपनी छाती से चिपकाए हुई है, ग्रौर दूसरे छोर को उस युग की देन वेश्या। "न स्त्री स्वतन्त्रयहंति" के ग्रनुसार उस युग के ग्राथिक विधान में भी स्त्री के लिए कोई भी स्थान नहीं ग्रौर वह पुरुष की सम्पत्ति समभी जाती रही।"

पन्त-आधुनिक कवि : भूमिका : पृ० २३, स० वि० २००३, इलाहाबाद

पतित हो गई, किन्तु राजस्थान की मरुभूमि, चित्तौर की गौरवमयी स्थली में नारी के प्रति विलास भावना होते हुए भी उसका गौरव स्पृहणीय था । यद्यपि राजस्थान में भी सामन्तवादी परम्परा के अनुसार नारी वासना-तृष्ति का साधन थी, उसके सौन्दर्य को प्रधानता दी जाती थी । किन्तु राजपूत नारी जिस संस्कृति में पलती, जिस शिक्षा से अपने आदशों को पोषण देती वह अखण्ड पातिवत, अमर त्याग श्रौर बलिदान की होती थी। श्रतः उसके रोम-रोम में स्वदेशाभिमान, श्रात्म-गौरव ग्रौर सतीत्व की उदात्त भावनाएँ स्फूरित रहती थीं । समय ग्राने पर विलास-क्रीड़ा-रत-क्रुसुमकोमला सुकुमारियाँ ग्रपमान एवम् दासता की ग्रपेक्षा ग्रग्नि-मालाग्रों का ग्रालिंगन सुखद समभती थीं। राजपूत नारी साहस की प्रतिमूर्ति होती थी। पति को वह अपने ही हाथों से सामरिक-सज्जा में सज्जित करती कि वह युद्ध में विजय ग्रथवा मरण का ही वरण करेंगे । किन्तु पारस्परिक वैमनस्य एवं संघर्ष, मुगल तथा अन्य आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण राजपूत नारी का जीवन स्रनिश्चित परिस्थितियों का मध्यबिन्दू रहता था। वह राजनीति की शतरंज के मोहरे बना दी जाती थीं। मित्रता रखने के लिए कन्या-सम्प्रदान सर्वो-त्तम उपाय था। प्रायः विवाह की मंगल वेला रक्त से लाल हो उठती थी, एवम् अनन्त अभिलाषा और अनुरागमयी नारी को चिता में ही पित साहचर्य मिल पाता । प्रायः विवाह गुरुजनों द्वारा ही निश्चित किए जाते थे, किन्तु कभी-कभी राजपूत कुमारियां ग्रपने गौरव एवम् मान की रक्षा के लिए स्वेच्छा से भी वरण करती थीं । राजपूत नारियों के रणक्षेत्र में साहस एवम् शौर्य दिखलाने के उदाहरण भी मिलते हैं 3। चित्तौड़ के सरदार चन्द्रावत ने नारीत्व की गौरव-रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किया । यह घटना राजस्थान की ही नहीं, प्रत्युत मानवता के इतिहास का एकमात्र उदाहरण है। चन्द्रावत की नवविवाहिता पत्नी ने पति को ग्रपनी ग्रोर से निश्चिन्त करने के लिए ग्रपने हाथों से सिर काट कर स्वामी के पास भेजा<sup>४</sup>। स्वामिपुत्र-हित ग्रपने पुत्र की बलि देने वाली इतिहास विश्रुत पन्नाधाय राजस्थान की ही नारी थी । संकट काल एवम् विपत्ति के तम में भी राजपुत नारी

सखी अमीणा कंत री पुरी यह प्रतीत
कै जासी सुर घुमड़ें कै आसी रण जीत
बाँकीदास—'डिंगल में वीर रस' सम्पादक मोतीलाल मेनारिया पृ० ६७
 रूपनगर की राजकुमारी प्रभावती का राजिंसह को पित मानकर प्रत्र
भेजना।

पद्मराज जैत—मेवाड़ गौरव पू• १२६, १६८३ वि० स० कलकत्ता हनुमानसिंह रघुवंशी—मेवाड़ का इतिहास, पू० २४८

३. पद्मराज जैन—मेवाड़ गौरव, पृ० ८४, १६८३ वि० स० कलकत्ता

४. पद्मराज जैन-मेवाड़ गौरव, पु० १३२

४, पदाराज जैन-मेवाड़ गौरव, पृ हह

का विवेक सतत जागरुक रहता था। ग्रापत्तिकाल में रक्षा के लिए उन्होंने न केवल हिन्दुभ्रों को ही प्रत्युत मुसलमानों एवम् ग्रंग्रेजों को भी राखी-बन्द भाई बनाया ।

राजपूतों में जौहर की प्रथा अधिक प्रचलित थी, युद्धकाल में निराशा के चरम क्षणों में पुरुष केसरिया बाना धारण कर मरने और मारने टूट पड़ते तथा स्त्रियां अपने की कोड़ में सो जाती थीं। पदिलिप्सा, धन लालसा में राजपूतों ने अपनी कन्याएँ यवनों के अन्तः पुर का श्रृंगार करने को दीं। उनकी तलवारों का पानी राजधर्म का सहयोगी हो गया। उनके गृह की कन्याओं ने भी अंतर के प्रभंजन वीरत्व के प्रलयंकारी नाद को संयमित कर बिल-पशु के समान परिवार-हित में सहयोग दिया।

इस्लाम के संपर्क, पर्दे की प्रथा के प्रचार, समाज की पतनोन्मुख मनोवृत्ति के कारण सार्वजनिक जीवन में नारी का कोई स्थान न था। समाज की स्त्री-पूरुष का ग्रबाध सम्मिलन स्वीकार न था, किन्तू जनसाधारण में मात्राक्ति के लिए श्रद्धा की भावना थी ? । वृहत जनसमूह में भी वह एकाकी जा सकती थी, तथा ग्रवध्य थी। सामाजिक जीवन में दाम्पत्य संबंध मर्यादित थे, किन्तू वह शुद्रवत मानी जाती थी। शिक्षा के ग्रभाव के कारण वह परिवार में भी समुचित सम्मान नहीं पा सकती थी। केवल पौराणिक द्वारा सुनी हुई धर्मकथाएं ही उनके जीवन-पथ के ग्रादशों का निर्माण करती थीं। उपनयन के स्थगित हो जाने, विलास की प्रधानता होने के कारण विवाह अवस्था बहुत पहले ही कम हो गई थी। केवल क्षत्रिय परिवारों में १४-१५ वर्ष की ग्रवस्था के बाद विवाह होता था<sup>3</sup>। बौद्धिक योग्यता, शिक्षा आदि के स्रभाव में परिवार में उसकी उपेक्षणीय स्थिति थी। अति-शय विलास के इस युग में पुरुष बहु-विवाह करता, किन्तु नारी के लिए आदर्श विधान और कड़ा हो गया। म्रालोच्ययुग में विश्व के सभी राष्ट्रों में धर्मशास्त्रकार पति ही को परमेश्वर बता चुके थे। भारतीय स्मृतियाँ भी इसका समर्थन कर चुकी थीं ४। पुरुष के ऊपर नैतिकता ग्रथवा एक पत्नी-व्रत का कोई सामाजिक बन्धन नहीं था। साहित्य में भी पातिव्रत की यह भावना व्यापक हो रही थी तथा 'सहज भ्रपावन नारि' के लिए उद्धार का एकमात्र उपाय पति-सेवा ही बताया जा चुका

बूंदी की राजमाता ने कर्नल टाड को राखी भेजी
टाड—कर्नल टाड का भ्रमण वृत्तान्त, पृ० १०५६
संग्रामसिंह की रानी कर्णवती ने हुमायूँ को राखी भेजी
—हनुमानसिंह रघुवंशी—मेवाड़ का इतिहास, पृ१४६

२. श्रल्टेकर-पोजीशन स्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन

पू० ४३७, १६३८ बनारस

३. अल्टेकर चपोजीशन भ्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन, पृ० ४२६

४. सी० बेंडर-विमेन इन एंशिएंट इंडिया, पू० ४४, लंदन १६२४

था । उस रूढ़िग्रस्त वातावरण में नारी की मर्यादा एवम् पिवत्रता देव-मिन्दिर में तूपुरध्विन में ग्रश्नु बहा रही थी। पिवत्र उत्सवों पर मिन्दिरों तथा संस्कारों में, गृह में नर्तिकयों का नृत्य धर्म एवम् समाज का ग्रंग बन गया था। बाल-विवाह, विषम-ग्रवस्था के विवाहों से नैतिकता का स्तर ग्रीर भी गिर गया था।

सामाजिक जीवन के ग्रन्तर्गत कहा जा चुका है कि श्रालोच्ययुग में संयुक्त-परिवार प्रणाली थी। पत्नी की स्थिति का निर्धारण पितृसत्ता-प्रधान ग्रादर्श पर हुम्रा था। नारी का परिवार से पृथक कोई व्यक्तित्व नहीं था। उसके जीवन की पूर्णता, चरम सार्थकता स्रादर्श पत्नी एवं माता बनने में ही थी । साधारणतः पति के जीवन काल में पत्नी को गृह व्यवस्था में पूर्ण ग्रधिकार था। इस समय वह गृहलक्ष्मी, सास-रुवसुर की स्नेहपात्री तथा गृह के ग्रन्य सदस्यों के ग्रादर एवम् स्नेह की भाजन थी। वह अन्तपूर्णा कही जाती थी और ममता, कर्मण्यता और कर्तव्य-परायणता उसकी विशेषताएँ मानी जाती थीं। निम्नवर्ग एवम् श्रमिकवर्ग की स्त्रियों का जीवन परिश्रम को पाप समभने वाली ग्रभिजात वर्ग की स्त्रियों की तुलना में कठोर ग्रवश्य था, किन्तु वह तुलनात्मक दृष्टि से ग्रात्म-निर्भर थी। परित्यक्त किए जाने पर वह दूसरा विवाह कर सकती थी। जनसाधारण में नारी का जीवन सामान्यतः सन्तोषमय था । उसे परिवार के व्यक्तियों का सौहाई उपलब्ध था । उत्सव, पर्वों की व्यवस्था, धार्मिक कृत्यों के विधान में उसे ग्रपने सामाजिक ग्रधिकारों का ग्रभाव खटकता न थारे। गृह-प्रबन्ध की संलग्नता में वह ग्रात्म-तुष्ट थी, उस मूक पशु के समान जो किसी भी खुंटे से बांघ देने पर कुछ समय पश्चात् चवर्ण कार्यं करने लगता है। परिवार की परम्पराग्रों में सीमित नारी ने ग्रपनी परिस्थिति से समभौता-सा कर लिया था। यद्यपि तत्कालीन सामाजिक. पारिवारिक विषमताग्रों में उसे उन्नति एवम् गौरव-उपलब्धि के श्रधिक ग्रवसर नहीं थे, किन्तु अपने परिवार के मध्य वह सुखी थी। ग्रल्टेकर के ग्रनुसार नारी जीवन की यह विषमताएँ केवल सैद्धान्तिक पक्ष ही में घटित होने वाली थी, ग्रथवा उभयनिष्ट थीं, केवल कुछ विराग-प्रधान प्रवृत्ति के व्यक्ति ही उसे शूद्र के समकक्ष घोषित करते थे। सामान्य व्यक्तियों के लिए वह पवित्रता, घार्मिकता एवम् ग्राघ्यात्मिकता की प्रतीक थी। वह राष्ट्रीय संस्कृति की संरक्षिका थी, एवय् संस्कारों के विधानों की विधात्री थी3।

१. तुलसी--- तुलसी ग्रन्थावली भाग १,

सं० रामचन्द्र शुक्ल-पृ० २८६, संवत् १६८० काशी

२. ग्रल्टेकर —पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पु० ४३६

३. अल्टेकर-पोजीशन भ्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ४३६,

# साहित्यिक प्रतिक्रिया

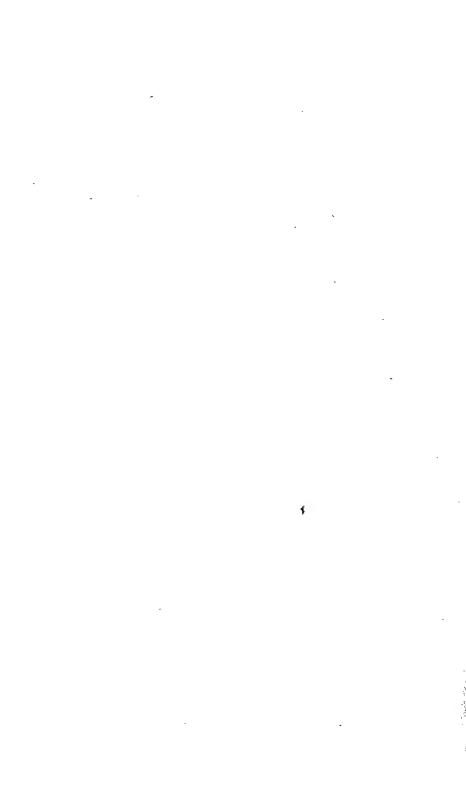

## साहित्यिक प्रतिक्रिया

श्रालोच्यकालीन जीवन के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह काल अपनी क्रोड़ में अनेक परिवर्तनों को लिए है। इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण द्वितीय श्रध्याय में, एवम् उन विशिष्ट परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में नारी के स्थान का मूल्यांकन भी उसी अध्याय में किया जा चुका है। श्रब देखना यह है कि राजनीतिक ऊहापोह, सामाजिक विश्खंखलता, धार्मिक कान्तियों एवम् आर्थिक वैषम्य के इस युग के नारी सम्बन्धी सामन्तवादी दृष्टिकोण का परिफलन काव्य के चित्रपट पर किन रूपों में हुआ।

स्थापन के स्वप्नों का प्रभात हो चुका था। उनकी मनोरम कामनाओं के घ्वंस पर यवनों की राज्यलक्ष्मी कीड़ा कर रही थी। हिन्दू देव-मूर्तियों का निर्वाध विनाश, सोमनाथ की रक्षा में किया गया वीरों का आत्मीसर्ग, नारी मर्यादा ध्रपहरण जन-हृदय की श्रद्धा पर व्यंग्य कर रहा था। जनता के ग्रघरों पर यह मूक प्रश्न, गजेन्द्र के विपत्ति भंजन भगवान, द्रौपदी की टेर सुनकर ग्रानेवाले कृष्ण क्या कर्ण-कुहरों को बन्द किए हुए हैं, एक भयानक सन्देह, विघ्वंसक ग्रविश्वास की भंभा लिए हुए था। साहित्यिक क्षेत्र में इसी समय भिन्त का पुण्य प्रवाह ध्राया ।

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकाल कर कुछ विद्वानों ने मध्ययुग के हिन्दी साहित्य को पराभूत, हतदर्प जाति की मानसिक प्रतिक्रियाओं का श्रंकन बताया है, जिसमें उसकी श्राशा-निराशाओं, विफलताओं श्रीर कुंठाश्रों ने ग्रभिव्यक्ति

हजारीप्रसाद द्विवेदी-- 'मध्यकालीन धर्मसाधना' पृ० ६१,

१. "ऐसे समय दक्षिण से भिक्त का आगमन हुआ जो बिजली की चमक के समान इस विशाल देश के इस कोने से उस कोने तक फैल गई। इसने दो रूपों में अपने आपको प्रकाशित किया। यही वह दोनों घाराएँ हैं जिन्हें निर्मुण व सगुण घारा का नाम दे दिया गया है। इन दोनों साधनाओं ने दो पूर्ववर्ती धर्ममतों को केन्द्र बनाकर ही अपने आपको प्रकट किया, सगुण उपासना ने पौराणिक अवतारों को केन्द्र बनाया और निर्मुण उपासना ने योगियों अथवा नाथपंथी साधकों के निर्मुण परब्रह्म को।"

पाई है। तत्कालीन वातावरण में किसी अन्य प्रकार के साहित्य का सर्जन असंभव था, द्विवेदी जी ने इस तर्क को निर्मूल सिद्ध किया है ।

तत्कालीन राजनीतिक जीवन में भ्रवसाद एवम् नैराश्य की छाया व्याप्त थी। धर्म के क्षेत्र में भी वज्जयानी सिद्धों ग्रौर नाथपंथी योगियों द्वारा मन्त्र-तन्त्र एवम् कर्मकाण्डों को प्राधान्य दिया जा चुका था। जनसाधारण सिद्धों एवम् योगियों की बानियों तथा उनके सिद्धान्तों से भ्रभिभूत था, किन्तु शास्त्रविद् पण्डित ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों भ्रौर गीता पर भाष्य लिखकर भिक्त के नवीन सिद्धान्तों की उद्भावना कर रहे थे, इन सबसे पोषण भ्रौर प्रौढ़ता प्राप्त भिक्त के प्रवाह से जन-हृदय को शिक्त तथा सांत्वना मिली। रामानुजाचार्य द्वारा शास्त्रीय पद्धति पर प्रतिपादित भिक्त निर्वल का भ्रवलम्ब बनी। ग्रजरात के श्री मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित वैष्णव सम्प्रदाय से प्रेरणा पाकर जयदेव के कृष्ण-राधा प्रणय की रागिनी भ्रमर हो उठी।

ईसा की पंद्रहवीं शती में रामानन्द की शिष्यपरम्परा में रामानुज ने विष्णुअवतार राम की उपासना के लिए सम्प्रदाय की स्थापना की । वल्लभ ने अपनी
प्रेमलक्षणा भिवत लेकर कृष्णोपासना की नवीन परम्परा का प्रवर्तन किया ।
इस प्रकार सगुण भिवत-मार्ग की राम-कृष्ण काव्यधाराओं का प्रारम्भ हुग्रा । इन
विशिष्ट साधनाओं के अतिरिक्त जनसाधारण के लिए सुलभ सामान्य भिवत-मार्ग
निकालने का प्रयास हो रहा था । नाथपंथी योगी जन-सामान्य के लिए जाति-पाँति
के भेदभाव से परे एक सामान्य भिवतमार्ग को निकालने की चेष्टा कर चुके थे,
किन्तु उनकी साधना में हार्दिकता का अभाव था । कबीर द्वारा प्रवर्तित भिवतमार्ग
में हृदय पक्ष को प्रधानता दी गई ।

१. "में इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हूँ, ग्रगर यह बातें मान भी ली जावें तो भी यह कहने का साहस करता हूं कि फिर भी इस साहित्य का ग्रध्ययन करना नितान्त ग्रावश्यक है, क्योंकि दस सौ वर्ष तक दस करोड़ कुचले हुए भनुष्यों की बात भी मानवता की प्रगति के ग्रनुसन्धान के लिए केवल ग्रनुपेक्षणीय ही नहीं बल्कि ग्रवश्य ज्ञातव्य वस्तु है। ऐसा कहके में इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि ग्रगर इस्लाम नहीं ग्राया होता तो भी इस साहित्य का बारह ग्राना वैसा ही होता जैसा ग्राज है।"

हजारीप्रसाद द्विवेदी — हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० २ २. "कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदान्त का पल्ला पकड़ा उसी प्रकार ईश्वर की भिक्त के लिए सुफियों का प्रेमतत्व लिया और ग्रपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला।" रामचन्द्र शुक्ल — हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६४, हिन्दी साहित्य में भिन्त की यह दो घाराएँ काव्य में प्रस्फुटित हो दो शताब्दियों तक बराबर समानान्तर चलती रहीं। निर्णुण काव्यधारा की दो शाखाएँ हो गईं — सन्तकाव्य तथा सूफी काव्य। सगुण काव्य का पर्यवसान कृष्ण एवम् राम-भिन्त घारा में हुग्रा। प्रेम-मार्ग ग्रथवा सूफी-काव्य में किवयों ने किल्पत प्रेम-कहानियों, हिन्दू घर की प्रचलित लोक-कथाग्रों को लेकर लौकिक प्रणय द्वारा दिव्य प्रेम को व्यंजना की। इन सूफी किवयों ने परमात्मा को स्त्री ग्रौर जीवात्मा को पुरुष मान कर उसके प्रति प्रणय-निवेदन किया। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्त को लेकर, रामभन्त किवयों द्वारा दैनिक जीवन के कर्मक्षेत्र में राम के ग्रादर्शात्मक चिरत्र की ग्रवतारणा की गई। तुलसी ने ग्रविश्वास की फंभा से त्रस्त जनता को जीवन-मार्ग पर चलने का मधुमय पुण्य प्रकाश रामचरितमानस द्वारा दिया। वल्लभ ने भगवान कृष्ण के ग्रानन्दमय रसेश्वर स्वरूप को लेकर जिस प्रेम-लक्षणा भिन्त का प्रचार किया, ग्रष्टिछाप द्वारा ग्रभिव्यंजना पाकर वह जन-हृदय के ग्रत्यन्त निकट थी।

हिन्दी साहित्य के म्रादिकाल से ही वीरकाव्य की गौरवमयी परम्परा चली म्रा रही थी। इस वीरकाव्य का वर्ण्य विषय युद्ध ग्रौर प्रेम, वीर ग्रौर श्रृंगार ही था। नारी नख-शिख चित्रण, युद्धवर्णन इन वीर-गीतों के भ्रावश्यक ग्रंग थे। म्रालोच्यकाल में यद्यपि वीरता ग्रौर शौर्य को प्रश्रय देने वाले राजपूत भ्रधिकारच्युत हो गए थे, किन्तु वीरगीतों की परम्परा ग्रनवरत चल रही थी। पराभव के भ्रवसाद के मध्य भी चारण-चारणी वीररसात्मक काव्य का सर्जन कर रहे थे। इन वीर-काव्यों में नारी के दो रूप मिलते हैं, युद्ध में विजेता की भ्रधिकृत वस्तु बनने वाली रूपसी कामिनी श्रौर वीरता से पूर्ण ग्रादर्श रूप।

त्रालोच्यकाल के अन्तर्गत मुगल शासनकाल में देश बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था, अतः वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर था। फारसी और ईरानी संस्कृति के सम्पर्क से विलासिता को प्रश्रय मिला। युग की प्रवृत्ति के प्रभाव से कालान्तर में कृष्ण-भिवत शाखा की प्रेमलक्षणा भिवत का पर्यवसान, रीतिकालीन नायक-नायिका प्रणय-लीला वर्णन में हो गया। शाही दरबारों में प्रश्रय पाए हुए साहित्य में सस्ते प्रेम एवम् विलासिता को प्रश्रय दिया गया। रीति एवम् अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले इन रीतिकालीन किवयों ने रस, अलंकार और नायिकाभेद पर काव्य रचना की ।

रामचन्द्र शुक्ल—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २३२. सं० २०१२, काशी

१. "इसमें सन्देह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक् समावेश पहले-पहल आचार्य केशवदास ने ही किया। पर हिन्दी में रीतिग्रन्थों की श्रविरल श्रौर श्रखं-डित परम्परा का प्रवाह केशव की किविप्रिया के प्राय: पचास वर्ष पीछे चला श्रौर वह भी एक भिन्न श्रादर्श को लेकर, केशव के श्रादर्श को लेकर नहीं।"

रीतिकाल में कित श्रीर श्राचार्य का एकीकरण हो गया। जब तक काव्य में ग्रलंकारों का निर्देश, नायिकाश्रों के नवीनतम भेदों की उद्भावना न होती, वह उस युग के मापदण्ड पर खरा न उतरता। इस युग में तीन प्रकार की किवताएं सामने श्राती हैं:—श्रुंगार, भिक्त श्रीर रीतिविषयक। पर साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति रूढ़ि-वादिता श्रीर श्रुंगार-परायणता थी। संस्कृत साहित्य के विभिन्न सम्प्रदाय श्रीर वादों में व्विन, रस श्रीर ग्रलंकार ग्रहीत हुए, श्रुंगार का रसराजत्व सर्वमान्य था। श्रुंगार के विभिन्न रूपों में उद्दीपन-विभाव ने ही किवयों को श्रिधक श्राकिषत किया। नारी श्रुंगार के उपकरण रूप में प्रस्तुत हुई।

साहित्य जीवन की ही स्रभिव्यक्ति होता है। युग की परिस्थितियों से प्रभा-वित मानव की भ्राशाएँ, ग्राकांक्षाएँ तथा विचारधाराएँ तत्कालीन साहित्य में व्यंजना पाती है। कवि स्रथवा साहित्यकार स्रपनी व्यक्तिगत विशिष्टता, एवम् ग्रादशों को रखते हुए भी समकालीन परिस्थितियों के प्रत्यक्ष ग्रथवा परीक्ष प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता है। जिस देश एवम् काल में साहित्यकार उत्पन्न होकर, पालित-पोषित होता है, उसकी परिस्थितियाँ साहित्यकार के उपचेतन मन पर ग्रपनी स्थायी एवम् ग्रमिट छाप लगा देती हैं । ग्रालोच्य साहित्य इस स्वयंसिद्ध सत्य का अपवाद नहीं है। साहित्य की विभिन्न धाराश्रों के कवियों पर उनकी समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, ऋार्थिक एवम् धार्मिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। ग्रालोच्यकाल के प्रारंभ में समाज में धर्म को प्रमुखता मिली थी। इहलोक की ग्रसारता से विमुख मानव परलोक चिन्तन में रत था। ग्रतः स्वभावतः ही वह म्राध्यात्मिक साधना में बाधक पुत्र-कलत्र-धन की मोहमाया के परित्याग के पक्ष में था। ग्रतः भिनतकाव्य की सभी धाराग्रों ने सैद्धान्तिक मतभेद होते हए भी विराग ग्रीर संयमपूर्ण जीवन को ही काम्य बताया । ग्राध्यात्मिक साधना के सर्वप्रमुख ग्रव-रोध, माया के सबसे प्रबल ग्राकर्षण नारी के परित्याग की प्रवृत्ति सन्तकाव्य, राम-काव्य तथा कृष्णकाव्य में मिलती है। तत्कालीन सामाजिक विषमताग्रों के मध्य नारी की हीन, ग्रनैतिक स्थिति ने ही उनको नारी के वासनामय, कृष्ण रूप के ग्रंकन की प्रेरणादी।

समय के अनवरत गतिमान चक्र के साथ जीवनगत परिस्थितियों एवम् आदशों में भी अन्तर हुआ। मुगलों की सफल राजनीति की कोड़ में विश्वाम करती हुई विलासिता की छाया ने युग और समाज को आच्छन्न कर लिया था। श्रुंगार के सदमत्त प्रवाह में नैतिक मान बह गए थे। तत्कालीन समाज में व्यक्ति का उद्देश्य सौख्य एवम् विलास की उपलब्धि ही था। अन्य विलास सामग्रियों में नारी भी परि-गणित की जाती थी। इन परिस्थितियों के मध्य विकसित साहित्य में श्रुंगार रस का बाहुत्य होना स्वाभाविक था। इन विलासपूर्ण परिस्थितियों का प्रभाव दीतिकाव्य की अतिशय श्रुंगारिकता और विलास की भावना के रूप में स्पष्ट है। इन श्रुंगारी कवियों ने श्रुंगारक्ता के अंग-उपांगों पर काव्य रचना की। नायिकाभेद्रा का व्यक्तांन, नखशिख-चित्रण काव्य के आकर्षक ग्रंग बने। इन श्रृंगारी किवयों का नारी के प्रति दृष्टिकोण कौतुक ग्रथवा मनोविनोद का ही है। ग्रालोच्य वीरकाव्य का ग्रधिकांश भाग इसी भोग-प्रधान वातावरण में प्रणीत हुग्रा। ग्रतः उसमें वीर रस के उद्रेक के स्थान पर श्रृंगारी भावनाग्रों का ही प्राधान्य है। इन वीरकाव्यों में विणित नारी का ग्रोजस्वी, शौर्यपूर्ण रूप उसके कामिनो रूप में प्रच्छन्न हो जाता है।

## वीरकाव्य में नारी

हिन्दी साहित्य के पुण्य प्रभात में रण ग्रौर विलास दोनों में राजाग्रों के सहचर चारणों ने, मां भारती के चरणों में वीरगाथा की श्रद्धांजलि श्रिपत की । उस समय वीररस के ग्रालम्बन थे संघर्ष प्रिय राजपूत सामन्त । सामान्य मानापमान पर शोणित की धारा बहा देना, मिथ्या ग्रहम् की पुष्टि ग्रौर सुन्दरी नारी की प्राप्ति के लिए संहार लीला करना जिनका सिद्धान्त था। इन वीरों के हृदय में शौर्य एवम् प्रताप का मदमत्त प्रवाह था श्रौर साथ ही स्वर्गादिप-गरीयसी जननी जन्मभूमि के लिए अनन्त अनुराग और श्रद्धा की भावना । अपनी कुल-मर्यादा के लिए प्राणी-त्सर्ग करना ग्रत्यन्त गौरवास्पद समभा जाता था। इनकी कुल-ललनाएँ भी संघर्ष भ्रौर शौर्य की दोला पर म्रात्मोत्सर्ग एवम् देश-प्रेम के पाठ पढ़ती थीं। विलास-शैया की सुन्दरी जीवन-धन को अपने हाथों ही रणसज्जा में सजातीं। युद्ध में पति की गौरवमयी मृत्यु उनकी काम्य थी, चिता और सहमरण ही उनकी अनन्त सुहाग-शैया थी। राजस्थान का डिंगल-काव्य नारी हृदय की गौरवपूर्ण भावनाम्रों से म्रान्दोलित है<sup>९</sup>। रण के वाद्य सुनकर कामिनी भयभीत नहीं होती <mark>थी, प्रत्युत रण</mark> उनके क्षात्रधर्म के ग्रादर्श के ग्रनुसार एक महोत्सव था, जिसमें भाग लेकर वीर-गति प्राप्त हुए पति की सहगामिनी बनना राजपूत रमणी के लिए पुण्य एवम् कल्याणमय थारे।

समय ने हिन्दू जाति के गौरव पर पराभव की कालिमा को म्राच्छादित कर

—मोतीलाल मेनारिया

२. "ग्राज घरै सासू कहै, हरख ग्रचानक काय। बहू वर्लेया हूलसै, पुत्र मरेबा जाय।।" सूर्यमल्ल—डिंगल में वीर-रस पृ० १०५ "नायण ग्राज न मांड पग, काल सुणीणे जंग। थारा लागी जै घणी, तो दीजै घण रंग।।"

सूर्यमल्ल — डिंगल में वीर-रस पृ० १०६ २ श्रीर ३ संख्या के उद्धरण कविराज सूर्यमल्ल की रचना से उद्धृत हैं जो श्रालोच्यकाल से श्रागे के हैं।

 <sup>&</sup>quot;घर भ्रांगण माहे घणा, त्रासे पड़िया पड़ाव । युद्ध भ्रांगन सोहै, जिके बालम बास बसाव ।।" बांकीदास—डिंगल में वीर रस, पृ० ७५, प्र० स० १६६७

दिया। राजपूत-वंशोत्पन्न मानसिंह महानता को बिसरा कर विजेताग्रों के प्रताप से श्रभिभूत हो उनसे रोटी-बेटी के सम्बन्ध करने लगे । पराभृत देश के कवियों के समक्ष वीररस के श्रालम्बन न थे, भस्मावग्रण्ठित ग्रग्निकण के समान यत्र-तत्र शौर्य एवम् वीरत्व के छिट-पुट उदाहरण उपलब्ध थे । ग्रालोच्यकाल में राजस्थान में किवयों ने चारणकाल की वीर एवम् शृंगार रस की मिश्रित परम्परा को स्थायित्व दिया । राजस्थान में १५०० से १८०० तक वातों, ख्यातों, मुक्त छन्दों के रूप में वीर-काव्यों की परम्परा चलती रही। इस काल में वीर-काव्य का नेतृत्व ब्रजभाषा के कवियों ने किया । ब्रज की कोमलकान्त पदावली वीर रस की सम्यक अभिव्यक्ति करने में असमर्थ थी, अतः प्राचीन डिंगल के अनुकरण पर ब्रजभाषा को मोड़ा गया । किन्तु युद्ध-क्षेत्र की भीषणता के लिए प्रस्तुत नादारमक कठोरता एक ग्रसफल प्रयास बन गई। इस काल के वीर काव्य-सुष्टा, एकाध ग्रपवादों को छोड़कर सामन्ती जीवन की निश्चिन्तता, वैभव एवम् विलास की भूमिका के ग्रभिनेता थे। युद्धक्षेत्र का व्यावहारिक श्रनुभव उन्हें न था, ग्रतः वर्णन के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती चारणों का ही सहारा लिया। पर श्रालोच्यकाल के वीर-काव्य में भी नारी के दो रूप मिलते हैं -वीर श्रीर शृंगारी । यद्यपि इस समय भी नारियों के प्रताप और शौर्य के उदाहरण मिलते हैं, पर युग की परिस्थितियों तथ. विलासिता के कारण वीर-काव्य में भी उसके प्रांगारिक रूप को ही अधिक प्रधानता मिली र।

परवर्ती वीर-काव्य का वर्णनीय विषय सामन्त-युग का उच्छृह्चल शौर्य, नारीत्व की महिमा और वीरों का आत्मोत्सर्ग था, किन्तु इस काल में प्रशस्ति के रूप में ब्रज-भाषा में काव्य रचना की एक नवीन परम्परा प्रस्तुत हुई। इन किवयों की प्रवृत्ति चिरित्र-चित्रण की ग्रोर न थी। ऐतिहासिक सामग्री की बहु-लता होने पर भी, इनके काव्यों में इतिवृत्तात्मक शैली का श्राश्रय लेकर व्यक्तियों, घटनाश्रों श्रौर वस्तुश्रों का उल्लेख मात्र मिलता है। मानव हुदय की सूक्ष्म वृत्तियों

१. "उपेक्षित नारीत्व इस प्रिक्रण के फलस्वरूप शृंगार की प्रेरणा बन गया। एक ग्रोर राजनीतिक विषमताग्रों ने जहाँ उसको जलकर भस्म हो जाने की शक्ति दी वहीं सामाजिक क्षेत्र में उसकी सुलभता, सरलता ग्रौर सौन्दर्य ने उसके व्यक्तित्व को श्रनुरंजक मात्र बना दिया। वाह्य ग्रौर ग्रान्तरिक कारणों के कारण उनका जो रूप बना उसमें दो भावनाएँ प्रधान थीं — शौर्य ग्रौर श्रृंगार।"

सावित्री सिनहा-मध्यकालीन हिन्दी कविषत्रियाँ, पृ० २४, १६५३ दिल्ली

२. 'वीर-काव्य के नाम पर लिखे साहित्य में नारी के स्रोजस्वी रूप प्राय: नहीं मिलते हैं। इस युग की हिन्दी रचनास्रों में चित्रित नारी चण्डी स्रौर दुर्गा नहीं केवल कामिनी है।"

सावित्री सिनहा-मध्यकालीन हिन्दी कविपित्रियाँ, पृ० २५

के विश्लेषण, भावनाश्रों के घात-प्रतिघात के चित्रण की क्षमता इन कियों में न थी। उन्होंने अपने पात्र-पात्रियों की परम्परागत विशेषताश्रों का ही उल्लेख किया है। श्रृंगारिक भावना के अनुरोध से नारी के रूप-चित्रण में नख-शिख एवम् सौन्दर्य का निरूपण हुआ। नायिका के रूप में उसका चित्रण कर नारी-भेदों का परिगणन हुआ। इन बीर-काब्यों में नारी का दूसरा रूप उज्ज्वल एवम् महान है। उसका विकास कर्तव्यपथ पर दृढ़ रहने वाली वीर क्षत्राणी, पतिहित सर्वस्वार्पण करने वाली सती, वीरता एवम् शौर्य के उन्मेष द्वारा कर्तव्य-भावना का जागरूक करनेवाली महिमामयी जननी के रूप में हुआ है । रीतिकालीन युग के वासना- दमक श्रृंगारपूर्ण वातावरण में नारी का यह रूप कमल-पत्रवत् के विलासिता की विषाक्त छाया से परे है।

इस युग में काव्य रचना करनेवाले चारण अथवा चारणी राज्याश्रित होते थे। विलास और यौवन की उग्र दीपावली मनानेवाले स्वामियों की छत्रछाया में श्रृंगार काव्य की बहुलता अस्वाभाविक नहीं है। फिर भी वीर काव्यों का सर्जन होता रहा। वस्तुतः आलोच्यकाल और उसके बाद के समय में पराभव की धूमिलता में भी कुछ चारण वीरता, पवित्रता और कल्याण के प्रतीक रहे हैं। नारी-भावना वीरता और शौर्य की भित्ति पर कर्तव्य के रंगों से मूर्त हुई है।

## नारी का शृङ्गारिक रूप

यालोच्यकाल हिन्दी साहित्य की दो घाराश्रों को मिश्रित करता है। उसका परवर्ती युग भिक्त-काल श्रीर उत्तरकाल रीतिकाल की संज्ञा से श्रभिहित हुआ। तत्कालीन समाज में श्रृंगार का उन्मुक्त प्रवाह वह रहा था, राजाश्रय में रहने वाले किवयों का कार्य ग्राश्रयदाताश्रों की विरुदाविल का गान तथा विभिन्न प्रकार के नारी-रूपों एवम् प्रवृत्तियों का ही वर्णन कर उनकी विलासभावना को उत्तेजित करना था। मुगल शासन की शान्ति में विलासिता की तन्द्रा में युग ग्रौर समाज ग्रंगड़ाई ले रहा था। ग्रतः वीर-काव्य में भी नारी का श्रृंगार-सौरभ की मादकता से बोिक्तल स्वरूप ही दृष्टिगत हुग्रा। उसके वीरांगना, वीर माता ग्रौर क्षत्राणी के प्रांजल रूप को श्रृंगार के भूम ने प्रच्छन्न-सा कर दिया। वस्तुतः नारी का यह श्रृंगारिक चित्रण रासो की पगम्परा से उत्तराधिकार में प्राप्त था। इन रासो-ग्रन्थों में ग्रभीप्सित सुन्दरी के नख-शिख का सांगोपांग निरूपण होता था। इस प्रवृत्ति को उत्तरवर्ती वीर-काव्यों में प्रधानता मिली।

जटमल (१४६६-७१ ई०) १६२३-२८ सं,मान (१६२० ई०) १६७७,सं. सूदन (१७६३ ई०) १८२० सं० के आसपास, लाल (१७०७ ई०) १७६४ सं० के आसपास और केशव (१५५५-१६१७ ई०) १६१२-७४ सं०,यहां तक कि प्रृंगार

श्व-प्रकाश में छत्रसाल की माता लालकुंविर ठकुरानी की प्रत्युत्पन्न मित, वीरता एवं भ्रात्मीत्सर्ग, पृ० ६३-६५ तक लाल —छत्रप्रकाश (स० श्यामसुन्दर दास)

की तन्द्रा में वीरत्व का सिंहनाद सुनाने वाले भूषण (१६१३ ई०) १६७० सं० भी नारी को विलास-शैया, प्रसाधन, कामकेलि एवम् दौर्बल्य से पृथक न देख सके। इन चारणों के ग्राश्रयदाताग्रों में से ग्रधिकांश ने मुगल ग्राधीनता स्वीकार कर, उनके विलास एवम् वैभव की ग्राधारशिला पर स्थित जीवन-दर्शन को भ्रादर्श मान लिया था। ग्रतः उनके ग्राश्रित किवयों के लिए नायिका-भेद-वर्णन १, नखिल वर्णन का काव्य सर्जन स्वाभाविक ही था। इस काव्य के ग्रनुशीलन से ज्ञात होता है कि स्वयंवर की प्रथा उस समय केवल रूढ़ि-निर्वाह मात्र थी। वस्तुतः नारी मी ग्रन्य उपभोग-सामग्रियों के समान एक ग्रावश्यक उपकरण थी। जिसके पास शौर्य शिक्त एवम् धन की बहुलता होती, वही उसे हस्तगत कर सकता था। रूपवती नारी को देखकर ग्रथवा उसका रूप-वर्णन सुन कामातुर व्यक्ति लालायित हो उठते। राधवचेतन ग्रलाउद्दीन के समक्ष पित्रनी के रूप का चित्रण करता है, यह चित्रण रीतिकालीन किवता के समान ही है । मान के राजिवलास में भी नारी का जो ग्रल्प चित्रण हुग्रा है उसमें भी नख-शिख वर्णन की प्रधानता है 3।

सूदन के सुजान-चरित में भी नारी के वर्णन में उसके भोगमय और शौर्य-पूर्ण दोनों रूप छिपे हुए हैं। युद्ध के लिए सन्नद्ध सुजानराज ग्रन्तःपुर में जाकर पहले मदिरापान करता है, पुनः उसके कक्ष में शृंगार एवम् काम कीड़ा का नग्न चित्रण मिलता है। शृंगार की मादकता में लीन कामिनी को पित को रण के लिए

जटमल-गोरा-बादल की कथा, पूर्व संव ११

"हरि लंक ग्रंक कंचन वरण नार सकल सिर मुकुट मणि ग्रलावद्दीन सुलतान सुणि पदमिन लक्खण पद मणि"

जटमल-गोरा-बादल को कथा, पृ० सं० १२

३. "भगिनी जस घर एक मन शुभ लिच्छमी समान, वेष वाल षोरस बरस, नख शिख रूप निधान । कहिए शुभ राजकुमारी, अच्छी अपच्छरी अनुसारी, वपु शोभा कंचन बसी, हरिहर ब्रह्मा मनहरनी । सचि, सुरिभ सुकोमल सारी, कब्बरि मनि नागिनि कारी, सिर मोती मांग सुराज, रावरी कनक माथ राजी।"

मान-राजविलास पृ० १०४, १०४ ना० प्र० स० काशी

१. जटमल कवि—गोरा-बादल की कथा—पृ० स० १०-१४ तक स्त्री भेद वर्णन: १६६१ सं० प्रयाग

 <sup>&#</sup>x27;'सेत स्याम श्रह श्रहण नैन राजीव विराजत कीर चंच नासिका, रूपा रमाहू लाजत बीजा जिमि चमकत कान्ति जिमि कुन्दन सोहै''

प्रोत्साहन देने का ग्रवकाश कहां है, राजा ग्रवश्य उसे सांत्वना देता है । इन वीर काव्यों में नारी के प्रृंगारी रूप की प्रधानता है । केशव के वीरसिंहदेव चरित में तो नारी केवल विलासिनी एवम् कामिनी के रूप में चित्रित हुई है । वह नित नूतन प्रसाधन, वेषभूषा से निज को सज्जित करती है, ग्रनेक प्रकार से ग्रपना मनोरंजन करती है । वीरसिंहदेव का उसकी ग्रनेक पत्नियों के साथ जलकी इन विवरण भी मिलता है ।

## नारियों की दिनचर्या

कहीं वह परस्पर संलाप करती हुई, ग्रानन्द एवम् हर्ष की दोला पर तरंगित हो रही है, कहीं प्रिय के ग्रवगुणों का कथन कर रही है ग्रौर कहीं उसका ग्रुणानु-वाद । कहीं वीरसिंहदेव की ग्रनेक पित्नयाँ शुक सारिकादि पढ़ा रही हैं। उनकी पार्वती, पद्मावती ग्रादि ग्रनेक रूपसी स्त्रियाँ हैं जिनके साथ वीरसिंहदेव विहार करते हैं । उनके प्रासाद की यह नारियाँ विविध लिलत कलाओं में पारंगत हैं । राजा वीरसिंह देव के ग्रन्त:पुर में रीतिकालीन वैभव एवम् विलास का वातावरण है उसमें सुन्दर मखमली गलीचों एवम् जड़ाऊ पलंगों की सज्जा है। महाराजा वीरसिंहदेव ग्रनेक सुन्दरियों द्वारा सेवित हैं । केशव के वीरसिंहदेव-चरित में

 "बैठे एक श्रासन सुबासन के बासन से, भूषन उजासनु प्रकासु बहु कीनौ है। सरस विलोकि फेरि करके परस भए, दरस परस दोऊ, रित मित कीनो है।"

सूदन-सुजान चरित पृ० ३५ से ३८ तक

२. ''कहुं मानिन मान समेत, कहुं मनावित सिख सुख हेत। सारो किन पढ़ावत एक, परवाने सुनि हंसत अनेक।।''

केशव —वीर्रांसहदेव चरित, पृ० २५१

"कोऊ उर सींचत तरुमूल, कोऊ तोरति फूले फूल । एकैंचतुर चुगावति मोर, लीतें सारो सुक चितचोर॥" केशव—वीरसिंहदेव चरित, पृ० २६८

३. "सूक्ष्म वाणी दीरघ ग्रर्थ, पढ़ित पढ़ावित सुकित समर्थ।
 दक्षिण दशा कहावै वाम्, गुन गन विलत सु ग्रवलानाम्॥"
 केशव—वीरसिंहदेव चरित, पृ० २६६

४. "सदनित ते निकसी सुन्दरी महाराज के पायन परी। मानौ सेवति भांति ग्रनन्त, निधिपति को निधि सुरति वन्त।। बहुरि कुंकुमा चन्दन वारि, चरण पखारे वारिय चारि॥" केशव—वीर्रोसहदेव चरित, पृ० २६१

"श्रचल चित्त, चितवन चल बनी, सुन्दर चातुर बन मनधनी, उर ग्रन्तर मृदु उरज कठोर, सुद्ध सुभाव भाव चितचोर।" केशव—वीरसिंहदेव चरित, पु० २६९ श्रृंगार एवम् विलास में रत रहने वाली रीतिकालीन नारी के रूढ़ रूप का ही चित्रण मिलता है। अग्निमालाओं को पुष्पश्चैया समभने वाली वीर, कर्तव्यपरायण नारी का अभाव है। इस सामन्ती वातावरण में नारी का कर्तव्य मान करने, गप मारने और शुकसारिका पढ़ाने में ही सीमित है। सर्वत्र वह मानिनी अथवा संयोग प्रफुल्लिता नायिका है, जननी के कल्याण-विधायक रूप के दर्शन इस काव्य में कम होते हैं।

#### तत्कालीन समाज में नारी

श्रुंगार के उस युग में जब मर्यादा श्रौर सीमा को तोड़ कर विलास का प्रवाह ग्रबाध बह रहा था, पिवत्रता के एकपक्षीय ग्रादर्श तथा पातिव्रत पर ग्रधिक बल दिया जा रहा था। पत्नी के वांछित ग्रुण थे, मूक सहनशीलता धरती के सदृश धर्य। पित को ग्रनेक स्त्रियों से विवाह करने के लिए समाज द्वारा ग्रधिकार था, साथ ही ग्रपनी ग्रतृष्ति ग्रौर तृष्णा की पूर्ति के लिए वह रक्षिताश्रों को प्रश्रय दे सकता था। जब निरीह श्रौर मूक नारी एक ही व्यक्ति के साथ बन्धनबद्ध हो जाती थी श्रौर उससे ग्रपेक्षा की जाती थी कि पित के निधन के पश्चात् उसके पार्थिव ग्रवशेष के साथ वह श्रीन का ग्राश्रय ले । किन्तु यद्यपि नारी विलास परितृष्ति का साधन थी, बहु-विवाह भी प्रचलित था, किन्तु इन समस्त सामाजिक विषमताश्रों के मध्य भी मुख्य पत्नी पित के धार्मिक कार्यों में सहयोग देकर सह-धर्मिणी के ग्रासन को सुशोभित करती थी ।

## भृष्मा द्वारा नारी-चित्रमा

युग ग्रौर राज्य से विद्रोह करने वाले ग्रमर वीरकाव्यकार भूषण (१६१३ ई०) १६७० सं० ने भी नारी को उसकी तथाकथित सुकुमारता, दुर्बलता ग्रौर हीनता से पृथक रखकर नहीं देखा। उन्होंने ग्रपने चिरतनायक छत्रसाल ग्रौर शिवा में उदात्त विशेषताग्रों का समावेश किया, पर उन वीरों को जन्म देने वाली, मांसिपण्ड में भावनाग्रों की दीप्ति देने वाली ग्रादर्श जननी का त्याग ग्रौर महत्त्व उनके युग की विलासिता की चमक से उद्भ्रान्त नयन देख न सके। उनके द्वारा विणित नारी रूप में प्रमुखतः मुगल तथा यवन नारी की दयनीय दशा का ही चित्रण है। संभवतः पर-दारा-हरण को पित्र व्यापार समभने वाले शत्रु यवनों की ग्रसूर्यम्परया, लिलत, कुसुम-कोमला नारी की दुर्दशा के ग्रंकन से राष्ट्रीयता के ग्रमर पुजारी के ग्राहत उर को यवनों के ममंस्थान का स्पर्श करने में परितोष

१. "पति पतिनी बहु करै, पतिनी न पति बहु करहीं। पतिहित पत्नी जरिह, पति न पत्नी हित वरै॥" केशव — वीर्रासहदेव चरित, पृ०१६,४ सं०२०१३ प्रयाग

२. "रानी पारवती तिहिकाल, बोली सुमित, सित्तितिहि बाल, जोरी गांठ विवेक विचारि, वाम श्रंग सोभी सुखकारि॥"
केशव —वीर्रीसहदेव चरित, पृ० १=४

मिला होगा<sup>9</sup>। नारी शृंगार का उपकरण

भूषण द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात होता है कि नारी वैभव और विलास की दासी बन श्रपने नारीत्व एवम् महत्व को बिसरा बैठी थीं। कवि ने इन भोग और विलास में रत श्ररिनारियों की श्रानंदमयी दिनचर्या के साथ उनकी वर्तमान दीन दशा की विषमता दिखाई। सूदन ने भी समान चित्रण किया है ।

१. "शिवा जी के भीषण ब्राक्रमण के भय की ब्रानवरत छाया में वैभव की उन सुकुमार प्रतिमाश्रों को ऐश्वयं की नश्वरता व राजलक्ष्मों की चपलता का ब्राभास मिलता है। घटित ब्रघटनाश्रों का संघटन करने में निपुण , निर्मम नीति का नग्न नृत्य देखने को बाधित होना पड़ता है।"

हरीश वत्रा-"रीतिकाल के दो अमर वीर काव्यकार

भूषण भ्रौर लाल : सप्तसिन्धु १६५५ : पृ० ४१

"उतिर पलंग ते न दियो है घरा पै पग सोई निसिदिन सगवग चली जाती है, श्राती श्रकुलाती, मुर्भाती न छिपाती गात बात न सोहाती बोलै श्रित श्रनखाती है, भूषन भनत बली ताहि के सपूत सिवा तेरी धाक सुने श्रिर नारी बिलखाती है, जोन्ह में न जाती, वे ही धूप में चिल जाती पुनि कोऊ करे थाती, कोऊ रोती पीटि छाती ॥"

भूषण — शिवा बावनी, पु० द : भूषण ग्र० हरिग्रौध :

 "भूषन भनत पति बांह बहियां न तेऊ छहियां छबीली ताकि रहिया रुखन की, बालिया विथुर ज्यों श्रालिया निलन पर लालिया मिलन सुगलानिया मुखन की।"

भूषण-- शिवा बावनी : भूषण ग्रन्थावली : पृ० ५

"ग्रतर गुलाब रस चोवा घनसार सब सहज सुवास की सुधि विसराती है, पल भर पलंगा ते भूमि घरति पांव भूली पान खात फिरै बान बिलखाती है।"

भूषण-शिवा बावनी, पृ० १०

"जार जार रोती क्यों बजार मीरजादी यारो जिनका छिपाउ महताब श्राफताब से"

सूदन-सुजान चरित, : राधाकृष्णदास : पृ० १७१

#### नारी का ग्रसत रूप

श्रालोच्य वीरकाव्य में युग की श्रादर्शविहीन संस्कृति के प्रभाव से ऐसी नारियाँ भी मिलती हैं जिनके लिए क्षुद्र स्वार्थ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। केशव के वीरसिंहदेव-चरित की कल्यानदे श्रीर छत्रप्रकाश की हीरादेवी दोनों ही ऐसी नारी है। कल्यानदे क्षत्रिय श्रादर्शों को त्याग देती है। हीरादेवी कपटपूर्ण है, श्रीर श्रपने स्वार्थ हेतु निकृष्ट कर्म भी करने को प्रस्तुत हो जाती है?।

#### नारी का वीर रूप

श्रालोच्य वीर-काव्य में नारी वीरांगना, वीर प्रसिवनी के रूप में बहुत कम दृष्टिगत होती है, किन्तु कहीं-कहीं पर उसका यह कल्याणमय रूप सुप्त कर्तव्य भावना को जाग्रत कर देश श्रीर समाज के उत्थान में सहायक होता है। लाल श्रीर मान, जटमल श्रीर सूदन इन समस्त किवयों के काव्य में नारी का वह सत श्रीर श्रोजस्वी रूप मिलता है, जो चिरकाल से वन्दना श्रीर उपासना का पात्र रहा है। रीतिकालीन वैभवमय, विलासयुक्त वातावरण में चित्रित नारी के इस रूप में सित्रयता श्रीर विवेक, त्याग श्रीर कर्मण्यता की भावना है। जननी श्रीर जाया दोनों ही रूपों में उनके चरित्र के इस पक्ष की सुन्दर व्यंजना हुई है।

'गोरा-बादल की कथा' की पिद्यानी एक वीर नारी है। मर्यादा की रक्षा और वंश का सम्मान उसके लिए सौख्योपयोग से बढ़ कर है। वह अपने पित से प्राणों के मूल्य पर भी सम्मान के गौरव की रक्षा करने की विनय करती है । बादल की माता का वात्सल्यपूर्ण हृदय सहजभाव से अपने जीवन के आश्रय बालक की क्षेम के लिए चिन्तित है, वह बादल की स्त्री को उसे रण से विमुख करने को भेजती है। बादल की नव-विवाहिता पत्नी पहले अपने पित को विलास सुख के

> "खारो खतरानी कतरानी सतरानी फिरें वांमनी विन्यानी तुरकानी थररानी है। काइथी घ्ररोरी थोरी वैसनि तमोरी गोरी काछिनी किरानी ग्रौर भट्यानी महारानी है। हीरी बहु कीरी नरनीरी तीरी पीरी भई सूरज के तेज चन्द्रकला ज्यों परानी है।"

सूदन-सुजान-चरित,: राधाकृष्णदास: पु॰ १६८

१. केशव —वीर्रांसह देव चरित—पृ० ६६-२०१३ सं० प्रयाग

२. लाल-छत्रप्रकाश पू० ४४, ४६, व ६८

३. "तिजिए पीव प्रान, ग्रवर को नार न दीजें, काल न छोड़ें कोइ सीस दें जग जस लीजें। मत कलंक लगावो ग्रापको भो सत खो बेंजान, कहुँ राणि पदमावती रतनसेन राजान।"

लिए स्रामन्त्रण देती है, किन्तु उसका वीर रूप जागरूक हो उठता है। उसके महिमापूर्ण नारीत्व में वीर क्षत्राणी बोल उठती है, विलासिनी कामिनी मूक हो जाती है।

समर में विजय पाकर लौटे हुए पति का बादल की पत्नी अभिनन्दन करती है। युद्ध में वीरगति पाने वाले गोरा की पत्नी बादल से पूछती है कि ''गोरा क्या रण से भाग गए अथवा समर भूमि में काम आए ?" यह विदित होने पर कि गोरा वीरतापूर्वक लड़ कर परलोक वासी हुए क्षत्राणी नारी का स्वाभिमान तुष्ट हो जाता है । सूदन के 'सुजान चरित में' भी नारी स्वधर्मपालन में रत है उ। पति मृत्यु के उपरान्त ग्रग्नि का ग्रालिंगन करना उस युग की परम्परा थी। सभी काव्यों में नारी जौहर करने ग्रथवा सती होने को प्रस्तुत है। छत्रप्रकाश में सभी रानियाँ पति-मृत्यु पर ग्रग्नि में प्रवेश करती हैं । इन वीरकाव्यों में नारी केवल सुकुमार, कामिनी विलास शैया की ग्रंकशायिनी, काष्ट पुत्तलिका मात्र नहीं है, उसकी प्रत्युत्पन्नमति ग्रापत्तिकाल में भी जागरूक रहती है। छत्रसाल के पिता रोगक्लान्त हो 'सहरा' की स्रोर जा रहे थे, सेना विश्वासघात करती है। शत्रु द्वारा स्राक्रमण होता है। उस समय लालकुँवरि ठकुरानी कटार द्वारा शत्रु सेना का संहार करने को प्रस्तुत हो जाती हैं। सुमनादिव-कोमला नारी भ्रवसर ग्राने पर वज्रादिव कठोर होकर मूर्तिवती दुर्गा स्रोर रणचण्डी का रूप धारण करती है। वह वीर नारी पति-हित प्राणीत्सर्ग कर किव की लेखनी में भ्रमर हो गई , क्षत्रिय-जाति की पवित्रता, पातिवत तथा वीरता के प्रांजल ग्रादशों के अनुसार शत्र-हस्त में पड़ने

जटमल-गोरा-बादल की कथा, पृ० २ द

जटमल — गोरा-बादल की कथा, पृष्ठ ३३

सूदन--सुजानचरित पृ० २०७

१. "कन्ता रण में पैसता मत तू कायर होइ, तुम्हें लाज मुक्त मेहणों भलो न भाषे कोइ। कायर केरे मांस को गिरक्तवा कबहुं न खाइ, कहा कुपाइण मुख कहै हम हीं दुश्मन जाइ "।

२. "भला हुग्रा जो भिड़ मुग्रा, कलंक न ग्राया काइ, जस जपै सब जगत में हिवरण दूढ़ों जाइ।"

अत्वीर बाम विहँसि विहँसि कै विमान चली हरिमन हरिष बजायौ बीन हास में"।

४. लाल-छत्रप्रकाश पृ० ५७

प्. "को हो तुम ग्रावत वाढ़ै चंपित को हम तजै न काढ़ै जोहर पहिल हमारे ह्वै है, ग्रोर छांह तब इनकी छ्वे है।"

लाल-छत्रप्रकाश पृ० ६०

की अपेक्षा लालकुँवरि ने मृत्यु का आलिंगन श्रेयस्कर समका ।

मान के राज-विलास में नारी के दृढ़तामय, ग्रादर्शात्मक रूप की किंचित भलक एक बार मिलती है, जब रूपनगर की राजकुमारी दिल्लीश्वर के विवाह-प्रस्ताव के साथ वैभव-लिप्सा को ठुकरा देती है एवम् स्वयंवर का निश्चय करती है। क्षत्रिय कन्या के रूप में विधर्मी के साथ विवाह न करके राजिसह को पत्र द्वारा पति निर्वाचित कर ग्रापनी ग्रान की रक्षा करती है?।

ग्रालोच्य वीर काव्य में चित्रित नारी के दो रूप हैं रूप गौरव की ग्राभा से दीप्त रूप ग्रीर प्रांगारमय रूढ रूप। पश्चिनी, गोरा की पत्नी, लालकुँवरि ग्रादि नारियों में राष्ट्-गौरव, पातिव्रत श्रौर श्रादर्श के प्रति मोह है। गोरा की पत्नी का ग्रोजस्वी रूप उन राजपुत कूमारियों का प्रतीक है जो सस्मित मुख से ग्रग्नि-मालाओं का आलिंगन करती थीं। यद्यपि समकालीन परिस्थितियों, युग की र्प्युगार की व्यापक प्रवृत्ति के कारण इन कवियों की नारी-भावना नख-शिख, नायिका भेद से प्रभावित है। प्रायः नारी का चित्रण केलिभवन की शोभावर्द्धक सामग्री के परक के रूप में हम्रा है। जीवन्त चरित्रों से प्रेरणा के श्रभाव में इन कवियों ने वीरांगना का ग्रत्यल्प चित्रण किया है, किन्तु इस ग्रत्यल्प चित्रण में ही सती के सतीत्व, पत्नी की दढ़ अनुरिवत, वीरांगना के विकट साहस का आभास तो मिल ही जाता है। इन वीरकाव्यों में नारी के जीवन के दो पक्ष ही वर्णित है। एक विलास ग्रीर सुखोपभोग के समय की कामिनी का, दूसरा पति के प्रति उत्कट भिवत ग्रौर ग्रनुरक्ति का, जो उनमें जौहर की ज्वाला में जलने का साहस स्फूरित करता है। यत्र-तत्र प्राप्त कुछ वर्णनों के श्राधार पर तत्कालीन नारी की सामाजिक स्थिति का स्राभास मिलता है। पुरुष इच्छानुसार विवाह कर सकता था, नारी के पातिवृत पर ग्रधिक बल दिया जाता था। धर्म के क्षेत्र में उसे पित की सहधिमणी बनने का गौरव प्राप्त था । किन्तु भ्रार्थिक एवम् जीवन के ग्रन्य क्षेत्रों में उसकी क्या स्थिति थी, इस विषय पर वीरकाव्य प्रकाश नहीं डालता है।

 <sup>&</sup>quot;बाग छुन्नन पाई नहीं चढ्यौ मरन को चाउ कटरा काढ्यौ पेट में दए घाउ पर घाउ दै दै घाउ मरी ठकुरानी, चंपतराइ दगा तब जानी

२. "लिहि श्रौसर सुन्दर पत्र लिखे। चित्र कोट धनी श्रवरथ रखे हरि ज्यौं सुरुकमिन लार्ज रखी श्रवला यों राखहु श्रास-मुखी।"

मान-राजविलास, पूर्व १०७, संव लाला भगवानदीन, काशी

# निर्गुगा भक्ति-काव्य में नारी

# निर्गुण भक्ति

#### प्रकरण १

# सन्त-काव्य में नारी

"जिसे हम ग्राजकल सन्त-साहित्य कहते हैं वह वस्तुतः 'निर्गुण-भिवत-मार्ग' का साहित्य हैं ।" रूढ़िगत सन्त शब्द की ब्युत्पित्त ग्रौर उसके विभिन्न प्रयोगों को बताते हुए श्री परशुराम चतुर्वेदी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—"फिर भी पता चलता है कि सन्त शब्द का प्रयोग किसी समय विशेष रूप से उन भक्तों के लिए होने लगा था जो विट्ठल ग्रथवा वारकरी सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक थे ग्रौर जिनकी साधना निर्गुण भिवत के ग्राधार पर चलती थी। इन लोगों में ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ ग्रौर तुकाराम जैसे सन्तों के नाम लिए जाते हैं, जो सभी महाराष्ट्र प्रान्त से सम्बन्ध रखते थे। सन्त शब्द कमशः उनके लिए रूढ़ हो गया ग्रौर कदाचित् ग्रनेक बातों में उन्हीं के समान होने के कारण कबीर तथा ग्रन्य ऐसे लोगों का पीछे से वही नामकरण हो गया रा

## सन्त-काव्य की पृष्ठभूमि

त्रनत्त श्रौर श्रसीम, श्रनादि श्रौर श्रपािंय की साधना में रत भारतीय चिन्ता, श्रात्मा श्रौर परमात्मा की श्रभेदता एवम् एकता का निदर्शन करती रही है। श्रवसर एवम् स्थान के श्रनुकूल श्राध्यात्मिकता की यह धारा सतत प्रवाहित होती रही। पन्द्रहवीं शताब्दी में इस धारा ने जो रूप धारण किया वह निर्णुण सन्त-सम्प्रदाय के नाम से श्रभिहित हुग्रा<sup>3</sup>। सन्त-काव्य का ब्रह्म सुरिम से भी सूक्ष्म, श्रतीन्द्रिय श्रौर गुणातीत है। सन्तों का यह निर्णुण ब्रह्म कोई श्रभूतपूर्व वस्तु नहीं है, प्रत्युत इसमें श्रनादि काल से श्रागत ब्रह्म-चिन्तन की धारा को ही सुसंगठित श्राकार मिला है।

हजारीप्रसाद द्विवेदी—मध्यकालीन धर्म-साधना, पृ० ५७, प्र० सं० १६५५ ई०

२. परशुराम चृतुर्वेदी—उत्तर भारत की सन्त-परम्परा, पृ० ७. प्र० सं० २००८ प्रयाग

पोताम्बरदत्त बड़थ्वाल—हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० १
 प्र० सं०, २००७ वि० लखनऊ

ग्रादि पुस्तक वेद में बहुदेववाद को समर्थन मिला है, किन्तु ऋग्वेद के पिरचमांश में एकदेववाद की मान्यता के साथ सर्वात्मवाद के बीज भी उपलब्ध है। साम ग्रीर ऋग्वेद काल में यज्ञों एवम् कर्मकाण्डों की जिटलता बढ़ गई थी ग्रीर वही एकमात्र लक्ष्य रह गया। ऋग्वेद में सृष्टा की कल्पना हो चुकी थी तथा उसे पुष्क हिरण्यगर्भ, विश्वकर्भा एवम् प्रजापित की संज्ञा दी जा चुकी थी। ग्रथवंवेद में स्त्री देवताग्रों की प्रधानता मिली । बुद्ध के उपरान्त बौद्ध साधना कामिनी ग्रीर कांचन का योग पाकर भ्रष्ट हो गई। संघ जीवन का ग्रादशं प्रशुंगार के प्रवाह में बह गया, मठ विलास की रंगभूमि बन गए। पंच मकार उनकी साधना में सर्वथा ग्राह्य थे। जिस युग में निर्वाण के लिए प्रज्ञा-पारिमता का भोग ग्रावश्यक माना जाता था, उसी योग की पृष्ठभूमि पर ग्राविर्मूत हो गोरखनाथ ने इस वामाचार का खण्डन करते हुए ब्रह्मचर्य को श्रेयस्कर बताकर हठयोग का प्रचार किया। नारी को उन्होंने सर्वथा त्याज्य बताया ।

सन्तकाव्य के उद्भव काल की धार्मिक, सामाजिक, ग्राधिक एवम् राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण हो चुका है। राजनीतिक ग्रध:पतन, ग्राधिक ग्रसन्तोष, धार्मिक ग्रस्वास्थ्य, सामाजिक एवम् नैतिक पतन के मध्य सन्त किवयों ने निर्णुण ब्रह्म को ग्रपने हृदय की ग्रपरिमित श्रद्धा ग्रौर भिवत से ग्राह्म बनाकर सर्वसाधारण के समक्ष बाह्माचार एवम् कर्मकाण्ड से परे उपासना का एक सरल ग्रौर सीधा मार्ग रखा। इन सन्त किवयों पर विभिन्न मतों एवम् सम्प्रदायों, विचारों एवम् दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा। उनका निर्णुण ब्रह्म उपनिषद् एवम् वेदों में विणित है। यौगिक कियाएँ-घट जून्य गगन में विहार, उल्टवासियों की ग्रटपटी बानी, हठयोगियों एवं सिद्धों से स्पष्टतया प्रभावित है। इनका भाव-पक्ष एक ग्रोर भारतीय वेदान्त के ब्रह्म को ग्रहण करता है, दूसरी ग्रोर सुफियों की उपासना

१. "सारांश यह है कि अथवंबेद में हम उन सभी भावनाओं के अंकुर पाते हैं जो पीछे चलकर शैवमत, शाक्तमत और तन्त्रमत के रूपों में विक-सित हुई और जिसमें छन कर जिन्होंने सन्तमत के सिद्धान्तों को जन्म दिया।"

धर्मेन्द्र—सन्तकिव दिरया एक अनुशीलन, पृ० ५४, पटना २. ''गुरु गोरखनाथ द्वारा निर्दिष्ट योगसाधना के ग्रन्तर्गत बीज रूप में प्राय: वे ही सब बातें प्रधानतः दीख पड़ती हैं, जिनका प्रचार ग्रागे चल कर कबीर साहब ग्रादि सन्तों ने किया।"

परशुराम चतुर्वेदी—उत्तर भारत की सन्त परम्परा, पृ० ५८, २००८ प्र० सं० प्रयाग

पद्धित के प्रभाव से उसे प्रेम का विषय बनाता है । इन सन्त किवयों में कबीर १४५६ सं० (१३६६ ई०), रैदास १६०० सं० (१५४३ ई०), धर्मदास १५७५ सं० (१५१८ ई०), नातक १५२६ सं० (१५६६ ई०), दादूदयाल १६०१ सं० (१५४४ ई०), सुन्दरदास १६५३ सं० (१५६६ ई०), मलूकदास १६३१ सं० (१५७४ ई०), प्रक्षरग्रनन्य १७१० सं० (१६५३ ई०), प्राणनाय १६७७ सं० (१६२७ ई०), वरियाद्वय १७३१ सं० (१६७४ ई०) ग्रौर १८२७ सं० (१७७० ई०) तथा कवियित्रियाँ दयाबाई १७७५ सं० (१७१८ ई०), सहजोबाई १७४३ सं० (१६८६ ई०) ग्रादि हुई।

## सन्त कवियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोश

सन्तों के लिए इंद्रिय-निग्रह का जीवन काम्य एवम् साध्य था किन्तु इन सन्तों ने वाह्य विश्व के कमनीय उपकरणों से पलायन नहीं किया। ग्रधिकांश सन्त गृहस्थ-धर्म का पालन करते थे, उन्होंने ग्रति मात्राग्रों का निषेध कर गृहस्थ जीवन में मध्य मार्ग को ग्रहण किया। दादू श्रीर कबीर के शब्दों में उनका उच्चादर्श ग्रहण श्रीर परि-त्याग के मध्य मार्ग द्वारा मुक्ति की उपलब्धि करना था । संसार के कर्मक्षेत्र, काम, कोध, मद, मोह के संघर्ष से पराजय मान लेना वह कायरों का काम समफते थे, उनसे

१. "इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद के साथ हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, और वैष्णवों के श्राहसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपनापंथ खड़ा किया।" रामचन्द्र शुक्ल — हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ०७७, द. स., सं०२०१२ काशी

''विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने से पता लगेगा कि संत मत के प्रवर्तक तथा उनके संतों के ग्रविकांश मंतव्य-यथा शून्यागमन में सुरित का श्रारोप तथा परमानन्द का ग्रास्वादन योग की क्रियाएं श्रोर उनका ग्रभ्यास, भिवत में रहस्यवाद, गुरू का गौरव जांतपांत, तीर्थं बत, ग्राडंबर-पूर्ण विधि-निषेध ग्रादि पाखण्डों का खंडन ग्रादि-उन्हें गौरखनाथ के दल से पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिले थे। इन योगियों ने उन्हें वज्ययानी व सहजयानी सिद्धों से लेकर, ग्रौर उन पर आस्तिकता का रंग चढ़ा कर तथा उनकी ग्रश्लीलता व ऐन्द्रिकता का परिहार करके उन्हें गौरवान्वित व परिष्कृत किया।"

धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी—संतकवि दरिया एक अनुशीलन, पृ० ६८ २. "ना हम छाड़े ना ग्रहै ऐसा ज्ञान विचार, भद्धिभाव सेव सवा दादू मुक्ति द्वार।"

दादू—दादूदयाल की बानी, पृ० १७० "भजूँ तोको है भजन को तर्जू तोका है ग्रान । भजन तजन के मध्य में सो कबीर मनमान ॥" कबीर—कबीर वचनावली, पृ० २७ श्यामसुन्दरदास ग्रा० स० ३८६६ वि० काशी द्वन्द्व कर उन पर विजय पाना शूरवीर का कार्य है। श्रपने शरीर को संसार में रखते हुए ग्रुपने मन को राम में लगा दो। कष्ट, विपत्ति, ग्रथवा उसकी ज्वाला तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पावेंगी । सन्तों का मध्य-मार्ग जगत का सापेक्षिक दृष्टि से ग्रस्तित्व मानता है। जब मानव जगत के मोहक प्रलोभनों से संघर्ष कर शाश्वत सत्य की उपलब्धि कर लेता है, तब उसके लिए इस जगत का कोई ग्रस्तित्व नहीं रह जाता है। विश्व के संघर्ष से परांगमुख होना भगवद्भक्तों के लिए ग्रगौरव की वस्त है उसे मानव के श्रम्यन्तर में चलने वाले इस युद्ध में शूर का भाग लेना है, इसके लिए दढता एवम लगन ग्रापेक्षित है। सन्तों का ग्रादर्श संसार के मध्य निलिप्त एवम् ग्रना-सक्त भाव से रहना है । यह ग्रनासक्ति वाह्य ग्राचरणों से संबंधित न होकर ग्रभ्यंतर की वस्तु है। इसी ग्रनासिक्त का संबल लेकर सन्तों ने गृहस्थ जीवन में मुक्ति पा लो<sup>र</sup>। इन सन्त कवियों के ग्रनुसार श्रात्मपीड़न द्वारा कभी सम्यक मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। मानव तन परमात्मा तक पहुँचने की साधना का एक सोपान है, ग्रत: उनका पूर्ण संरक्षण एवम् सद्पयोग वांछित है। इन सन्तों की साधना ग्रन्तर्मु खी थी। समस्त वाह्याचार स्रादि के वह घोर विरोधी थे, उनके अनुसार काबा स्रीर कैलाश, मन्दिर और मस्जिदों में ढूंढ़ने के स्थान पर भगवान से अपने हृदय में साक्षात्कार किया जा सकता है, केवल शुद्ध हृदय की एकनिष्ठ भिनत वांछित है 3। सन्तों में लोकहित की भावना ग्रधिक मिलती है। वह ग्रपनी समस्त कामनाग्रों भीर इच्छाम्रों को ईश्वर के म्रपित कर देते थे, प्रभु के साथ तादात्म्य पाकर उनकी इच्छा ईश्वरेच्छा हो जाती स्रौर उनकी समस्त विभूति सर्वजनहिताय थी। इन निर्गुण सन्तों की साधना का स्वरूप व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक प्रयासों में ही केन्द्रित था। उनका भगवद्-प्रेम विरागमुलक होते हुए भी सहजीवी प्राणियों के प्रति स्नेह का उद्रेक करता था। यह स्नेह निष्क्रिय न था प्रत्युत् अपने सहजीवियों के कष्ट परिहार के लाभपूर्ण परिणामों में प्रकट होता था। इन सन्तों ने कष्ट सहन करते हए अज्ञान ग्रौर कुसंस्कारों को हटा कर सत्य का प्रचार किया। इन सन्तों का भी

दादू --- सन्त-बानी संग्रह भाग १ पृ० ६३

नानक - ग्रन्थ साहब

कबीर —कबीर वचनावली, सं० इयामसुन्दरदास पृ० १०१, १०२ श्राठवाँ सं० १९९६ काजी

 <sup>&</sup>quot;देह रहै संसार में जीव राम के साथ, दादू कुछ व्यापे नहीं, काल भाल दुख त्रास।"

२. "सतिगुरु की ग्रसी बड़ाई, पुत्र कलत्र बिचै मित पाई।"

३. "मोको कहां ढूंढ़े बन्दे, में तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मिस्जिद ना काबे कृैलास में। ना तौ जानौ किया कर्म में नहीं जोग वैरागे में, खोजी होय तुरत मिलिहों पल भर की तलास में।

व्यक्ति की पात्रता का मापदण्ड भिक्ति ही था, तभी तो वह विषयलिप्त नृपनारी को निन्दनीय ग्रौर भिक्तमयी दासी को ग्रादरणीय बनाते हैं १।

## संतों का नारी के प्रति दृष्टिकोण

धर्म, विराग ग्रीर त्याग की भित्ति पर स्थित संत-संप्रदाय के विरागमुलक धर्म में नारी ग्रपने कामिनी रूप तथा प्रलोभनों के साथ ग्रवरोध सद्श थी। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र एवम् युग के विरागियों ने नारी को कामिनी एवम् तप के मार्ग की बाधा मानकर उसे गहित बनाया है। युग-युगान्तर तक नारी पतनकारिणी, निन्दनीय एवम् त्याज्य समभी जाती रही। यह परम्परा संस्कृत के नीति-ग्रन्थों में भी मिलती है। जैन ग्रौर नाथ कवियों ने उसे योग-मार्ग की बाधा ग्रौर संसर्ग से पुरुष का नाश करने वाली बताया। नाथ एवम् पन्थियों का यह दृष्टिविन्दु वज्जयानियों की घोर कामुकता एवम् इन्द्रियपरायणता की प्रतिक्रिया में विकसित हुन्ना था। नारी उपासना के दुष्परिणाम ग्रौर ग्रनाचारों को देखकर ही गोरख को घोषित करना पड़ा कि नारी के संसर्ग में लीन पुरुष सरिता के तट पर स्थित ग्रनिश्चित जीवन वाले वृक्ष के समान है । इसी परम्परा में सन्तों ने नारी को ग्रविद्या का प्रतीक, माया का शस्त्र, मोह का म्रावरण मानकर उसकी भत्सेना की। कबीर ने उसे नरक का द्वार माना, पलटू ने श्रस्सी वर्ष की जराजी णीं में भी काम-भावना की शंका की। 'नारी निन्दा की ग्रंग' 'चितावनी के ग्रंग', के ग्रन्तगंत सन्तों ने पृष्ठ पर पृष्ठ भर डाले । संदरदास ने तो उसके समस्त शरीर को घुणास्पद एवम भयंकर बताते हुए उसके सम्पूर्ण ग्रंगों की घातक बन से उपमा घटित की।

इन सन्तों ने नारी के कामजनित वासनात्मक स्वरूप को घृणास्पद और गहित बताया। उन्होंने काम मात्र को घृणित बताया और पुरुष और नारी दोनों को ही एक दूसरे के लिए कल्याणकारी और बन्धन स्वरूप माना<sup>3</sup>। नारी का सत रूप,

कबीर—कबीर वचनावली पृ० १४८, पद १२५ "नृप नारी क्यों निदिये क्यों हेरि चेरी की मान । स्रोह माँगु संवारे विषे को स्रोह सुमिरे हरिनाम ॥"

कबीर —कबीर ग्रन्थावली (परिशिष्ट) पृ० २४४, साखी ६७ २. "नदी तीरे विरवा नारी संगै पुरुषा ग्रलप जीवन की श्रासा"

गोरखनाथ—गोरखबानी, पृ० १३७, द्वि० सं० ३००३, प्रयाग

३. "नारो वैरणि पुरुष की, पुरुषा वैरी नारि । ग्रन्तकाल दुन्यू पचि भुए कछू न स्राया हाथ।"

दादू-बादूदयाल की बानी, प० १७२

१. "सय्यद शेख किताब नीरखँ, पंडित शास्त्र विचारे । सतगुरु के उपदेश बिना, तुम जानि के जीविंह मारे । करो विचार विकार परिहरो, तरन तारने सोई । कह कबीर भगवंत भजन कर द्वितीया श्रोर न कोई ॥"

उसकी कल्याण-विधायिनी-शक्ति उनके लिए वन्दनीय एवम् प्रशंसनीय है। पितव्रता को अत्यन्त आदर एवम् भिक्ति की पात्र कहा है। नारी के जननी स्वरूप, उसके वात्सल्य की निन्दा से कबीर जैसे सन्त भी विद्रोह कर उठे। सती का आदर्श तो सन्तों को अत्यन्त ही प्रिय लगा, उन्होंने अपनी साधना की तुलना सती की साधना से की है। सन्तों ने पितव्रता शब्द का दुहरे अर्थ में प्रयोग किया, लौकिक और अलौकिक। यह तो स्पष्ट ही है कि सन्तों ने नारी को भी भगवान् की भिक्त का अधिकारी समभा, निर्णुण सन्त कवियात्रियों की साधना इसका प्रमाण है।

यद्यपि सन्तों ने नारी को माया का ब्रह्मास्त्र, काम की कामिनी, वासना की कलुषित छाया समक्त कर उसकी भत्सेना की, किन्तु निर्गुण ग्रौर सगुण दोनों से परे, ग्रपने ग्रसीमित्रयतम के प्रति ग्रपनी कोमल-भावनाग्रों की ग्रभिव्यक्ति स्वयं नारी बन कर ही की। उन्होंने ईश्वर को पित माना तथा स्वयं पत्नी के हृदय के ग्रसीम ग्रनुराग, एकनिष्ठा से उसकी ग्राराधना की । ब्रह्म की प्राप्ति का साधन प्रेम को माना है। ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा का जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध है, विरहिणी ग्रात्मा प्रिय के नयनाभिराम रूप के दर्शनों की लालसा करती है। जीवातमा का यह प्रेम पूर्वराग के रूप में प्रकट होता है। ग्रन्तरात्मा ग्रपने प्रिय से पृथक् होकर विरह वेदना से व्याकुल हो जाती है। विरह वेदना के यह विदग्ध चित्रण कबीर दादू सुन्दरदास, दिया साहिब, रैदास ग्रादि सभी सन्त कवियों एवं कवियित्रयों में मिलते है। यह विरह वेदना-विदग्ध स्मृति पितग्रह ग्राई हुई नारी के हृदय में प्रियतम की स्मृति के समान है ।

इन संतों ने नारी बन कर अपने अविनाशी प्रियतम के साथ अभिसार किया, फाग खेला और नाना विधि केलिकी डाएँ की हैं। इनका अंतिम लक्ष्य अपने को

श्यामसुन्दरदास-कबीर ग्रन्थावली भूमिका पृ० ५७

१. "सर्वात्ममूलक रहस्यवाद में माधुर्य भाव का उदय हुआ, जो कबीर और सब प्रेमाख्यानक सब मुसलमान किवयों में विद्यमान है। वैष्णवों और सूफियों की उपासना माधुर्य भाव से युक्त होती है। दार्शनिकों ने परमात्मा को पुरुष और जगत को स्त्री रूप प्रकृति कहा है। माधुर्य भाव इसी का भावुक रूप है, जिसमें परमात्मा की प्रियतम के रूप में उपासना होती है, और जगत के नाना रूप स्त्री रूप में देखे जाते हैं।"

२. "नैहरवा हमको निहं भावै सांई की नगरी परम श्रित सुन्दर जहाँ कोई जाइ न श्रावै, चाँद सुरज जँह पवन न पानी को संदेस पहुँचावै। दरद यह साई को सुनावै॥"

कबीर—कबीर साहेब की शब्दावली, भाग १, पृ० ७२ १६२२, चौथी बार इलाहाबाद

परमात्मा में लीन कर देना ही है। उपास्य के साथ एकीकरण, अभेदभाव की अनुभूति ही भक्त का चरम काव्य है। अनन्त प्रतीक्षा, अविरल साधना, विरह की मर्मान्तक वेदना के उपरान्त वह चरमावस्था आती है, जब आत्मारूपी नारी का अनन्त के साथ चिर-अभिलाषित तादात्म्य हो जाता है। इस को संतों ने आध्यात्मिक विवाह कहा है । भक्त रूपी दुलहिन इसके लिए अनेक प्रकार से सामग्री जुटाती है। भय, संकोच और लज्जा के विभिन्न भावों का स्वाभाविक अंकन इन संतों के काव्य में हुआ है।

#### नारी का ग्रसत रूप

त्याग ग्रौर विरागपूर्ण साधना द्वारा शुद्ध हृदय ही प्रभु-भिवत का ग्रिधिकारी हो सकता है, विश्वमोहिनी माया ग्रपने विभिन्न प्रलोभनों, मनोरम ग्राकर्षणों से मन को-पथभ्रष्ट करना चाहती है। कामिनी उसकी सबसे बड़ी सहायिका है। उसका ग्राकर्षण पाश ग्रत्यन्त कठिन है, उसकी माया से निष्कृति पाना दुर्गम है। वह मानव को सत से ग्रसत की ग्रोर उन्मुख करती है, ग्रतः सन्तों के लिए कामिनी का सर्वथा त्याग ग्रनिवार्य है।

कबीरदास ने नारी संग को अत्यन्त दूषित और अकल्याणकारी बताते हुए कहा है कि नारी की छाया मात्र से विषधर अन्धा हो जाता है। उन लोगों को ज्ञात नहीं क्या गित होगी जो अहिंनिश नारी के सहवास में रहते हैं । कामिनी रूपी सिंपणी से ग्रुष्ठ कृपा से ही निष्कृति पाई जा सकती हैं । वह बाधिन, नितन्तन श्रृंगार कर समस्त लोक को उदरस्थ कर लेती हैं । उस नारी—चाहे स्वणं द्वारा निर्मित सुगन्धमयी अपनी जननी ही क्यों न हो —के पास बैठने का निषेध कबीर करते हैं । नारी जिस नर के संसर्ग में रहती है उसके तीन गुणों का नाश कर देती है, वह भित्त और मुक्ति की श्रोर उन्मुख ही नहीं होता है । इस भव को पार करने के मार्ग में दो दुष्कर घाटियाँ पड़ती है, एक कनक और दूसरी कामिनी । त्यागमयी पत्नी की गरिमा की विडम्बना करते हुए कबीर उसे संसार की जूठन बता कर उत्तम व्यक्तियों को उससे पृथक ही रहने का निर्देश देते हैं ।

कबीर-कबीर ग्रन्थावली, पृ० ८७, पद १

- २. कबीर-संतवानी संग्रह, प्रथम भाग, पृ० ४५
- ३. कबीर-संतवानी संग्रह, प्रथम भाग, साखी ३
- ४. कबीर-संतबानी संग्रह, प्रथम भाग, साखी ४
- ५. कबीर संतबानी संग्रह, साखी ७
- ६. कबीर-संतबानी संग्रह, साखी द
- ७. कबीर—संतबानी संग्रह, साखी १
- द्र, कबीर—कबीर ग्रन्थावली पृ० ४० साखी १४ झ्यामसुन्दरदास संपादित १६२८ प्रयाग

 <sup>&</sup>quot;दुलहिन गावहु मंगल चार हम घरि श्राए राजा राम भरतार।"

पर नारी और नारी का कामिनी रूप ग्रधिक घृणास्पद एवम् निन्दनीय है। स्त्री संसर्ग का वाह्य रूप मनोहर है, किन्तु उसके ग्रम्यंतर एवम् परिणाम में घोर नर-संहारक विष है । कामिनी रूपी काली नागिन के घातक प्रभाव से केवल यह लोक ही नहीं, प्रत्युत् त्रिलोक ग्रभिभूत है, केवल हरिभक्त, ग्रपनी भिक्त के प्रभाव से इससे निर्लिप्त एवम् मुक्त रह सके र। चरणदास (१७०३ ई०) १७६० सं० भी परस्त्री ग्रीर ग्रपनी पत्नी दोनों को ही घोर ग्रापत्ति घोषित करते है। इस कामिनी के मनोमुखकारी स्वरूप ने सुर, ग्रसुर, यक्ष ग्रौर गंधर्व को भी वशीभूत कर लिया है<sup>3</sup>। मलुकदास आकर्षणमयी कामिनी के नयन कटाक्षों की ग्रोर दृष्टि-पात करने का ही निषेध करते हैं । महात्मा धरनीदास (१६५६ ई०) १७१३ सं० नारी को बिजली एवम् धन को फाँसी बता कर राम की कृपा से ही दोनों से रक्षा होना संभव बताते हैं । साथ ही वह हरिजन स्नेही वेश्या को हरिजन से लजाने वाली पत्नी से श्रेष्ठ बतलाते हैं है। भक्त दादूदयाल का कथन है कि कनक ग्रौर कामिनी रूपी दीपशिखा की मनोहर ज्योति पर पतंग बन कर सारा संसार जल भरता है। उन्होंने नारी को नागिन श्रीर बाघिन बता कर उसके दंश को निदानहीन बताया<sup>७</sup>। उसका मुख से नाम लेने, एवम् श्रांख से देखने तक को वह श्रकल्याणकारी मानते हैं <sup>5</sup>।

नारी निन्दा, उसको घृणित बतलाने के विषय पर निर्गुण कवियित्रियाँ मौन हैं, केवल पार्वती ने चित्त को कामिनी के पास रखने का निषेध किया है  $^{6}$ । विद्वान् किव सुन्दरदास ने तो नारी शरीर को ही नारीस्व माना है। उसके वाह्य रूप मात्र को सुन्दर बताया है। उन्होंने उसके शरीर की उपमा सघन बन से दी है  $^{9}$  ।

१. कबीर-कबीर ग्रन्थावली पूरु ३६, सार सर ४

२. कबीर-कबीर ग्रन्थावली पृ० ३९, सा० स० १

३. चरनदास — चरनदास की बानी, पृ० २६ स्रोर १०६

४. मलूकदास — मलूकदास की बानी, पृ० ७३

५. घरनीदास—घरनीदास की बाती (संतबानी संग्रह) पृ० ११५

६. धरनीदास — धरनीदास की बानी (संतबानी संग्रह) पृ० ११६

७. दादूदयाल-दादूदयाल की बानी, पृ० १२३, सा० ७२

द. वाद्वयाल—वाद्वयाल की बानी, पृ० १३१, सा० १६१

६. "धन जोबन की करै न स्रास, चित्त न रखे कामिनी पास"
 सावित्री सिनहा—मध्यकालीन हिन्दी कविषित्रियों में उद्धृत पृ० ५०

१०. "कामिनी की देह मानौ कहिए सघन वन उहाँ कोउ जाइ सो तौ भूलि के परतु है।

वह उसे विष के श्रंकुर श्रोर फूलवाली विष की लता बताते हैं। उनके श्रनुसार नारी के रूप की सराहना श्रौर प्रशंसा करने वाले महागँवार हैं ।

सामान्यतः समस्त संत किवयों ने नारीके कामिनी रूप की निन्दा एवम् भर्त्सना की है। उसे घृणित, भयप्रद, हानिकारक, ग्रभिशापपूर्ण बतलाया है। यह सन्त किव सहजयानियों एवम् वज्जयानियों की नारी उपासना देख चुके थे, उसका वीभत्स रूप देख कर उन्हें नारी की ग्रोर से विरिक्त एवम् ग्लानि होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने देखा कि योग एवम् विराग का प्रथम सोपान इन्द्रिय-निग्रह ही है जबिक लोक ग्रीर समाज की नैतिकता शिथिल हो गई है। नारी समाज की भोगिलिप्सा का साधन मात्र है। इसी दृष्टिविन्दु से सुन्दरदास ने नारी की सुन्दरता वर्णन करने वाले काव्य को समाज के लिए बीमार की मिठाई के समान घातक बताया है?।

## नारो के सत् रूप का चित्रण

संतों का ग्रादर्श था नारी पित को परमेश्वर मान कर, सदा उसका निविरोध ग्राज्ञापालन एवम् सेवा सुश्रूषा करने वाली, पितव्रता हो। नारी के पितव्रता रूप को उन्होंने ग्रत्यन्त उच्च बताकर उसकी एकनिष्ठा ग्रीर त्याग को वन्दनीय बताया। ग्रपने पित के शव के साथ ग्रात्मोत्सर्ग करने वाली सती उसके ग्रनुसार महान् है। नारी का कर्तव्य है कि वह पित ही को ग्रपना धर्म-कर्म इहलोक ग्रीर परलोक समभे। जो नारी ग्रनेक कष्टों ग्रीर संतापों को सहन करती हुई, ग्रपने घर के दु:ख को पर

> कुंजर है गित किट केहिर को भय जामै, बेनी काली नागिनीऊ फन कौ घरतु है। कुच है पहार कामचोर रहे जहाँ सांधिक कटाक्ष बान प्रान को हरतु है। सुन्दरदास एक श्रौर डर तामै राक्षस बदन षाऊँ षाऊँ ही करतु है।"

> > सुन्दरदास—सुन्दरदास ग्रन्थावली, पृ० ४३७

 "विष की भूमि माहि विष हो के ग्रंकुर भए नारी विष बेलि बढ़ी नख शिख देखिए

सुन्दरदास—सुन्दरदास ग्रन्थावली, पृ० ४३८, पद २

"सुन्दर कहत नारी नखशिख निंद रूप ताहि जे सराहै तेतो बड़ेई गंवार है।

सुन्दरदास-सुन्दरदास ग्रन्थावली पू० ४३८, पद ४

२. सुन्दरदास—सुन्दरदास ग्रन्थावली, पृ० ४४०

घर के वैभव से श्रेष्ठ मानती है, वही पितभक्त नारी के नाम से ग्रिमिहित की जा सकती है।

वस्तुतः, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सन्त-सम्प्रदाय में पितव्रता शब्द के दोहरे ग्रथं हैं। लौकिक पितव्रता से उनका तात्पर्य सामान्य स्त्री से है जो एकनिष्ठ भाव से ग्रपने पित की सेवा ग्रौर उपासना करती हुई ग्रपने पिरवार-धर्म का पालन करती है। जिसके लिए चरणदास के शब्दों में पर घर के वैभव से ग्रपना दैन्य श्रेयस्कर है । विशेष, ग्रथवा ग्रलौकिक पितव्रता से सन्त किवयों का तात्पर्य भक्त है जिसमें इष्ट के प्रति ग्रटल ग्रनुरिक्त एवम् एकनिष्ठा ग्रपेक्षित है। उसी प्रकार 'व्यभिचारिनी' शब्द का भी सामान्य ग्रौर विशेष दो रूपों में प्रयोग किया गया है, इस विषय का पूर्ण विश्लेषण ग्रागे नारी के प्रतीक रूप में होगा।

#### प्रतीक रूप में नारी

सन्तों का उपास्य निर्गुण श्रौर निराकार ब्रह्म है, जो निरुपाधि श्रौर निराकार है। निर्गुण में भी कुछ गुणों का श्रारोप, उपासना श्रौर भिवत-साधन में श्रावश्यक है। उपनिषदों के निराकार ब्रह्म में भी उपासना के लिए गुणों एवम् सम्बन्ध भाव का श्रारोप किया गया। भिवत-भाव की श्रितशयता में सन्त कियों ने भी परमात्मा के साथ सांसारिक प्रेममूलक संबंध स्थापित किए। जिस ग्रहातिग्रह, उत्कट भिवत, दृह श्रनुरिक्त एवम् समर्पण की भावना की श्रीभव्यिकत वह श्रपने उपास्य के प्रति करना चाहते थे, वह केवल दाम्पत्य भाव में ही संभव हो सकतीं थी। श्रतः नारी को श्रसत श्रौर माया का प्रतीक मानते हुए भी उसी के हृदय की कुसुम कोमल भावनाश्रों का श्रवलम्ब लेकर, स्वयं प्रभु की बहुरिया बन कर सन्तों ने इष्ट के प्रति प्रणय निवेदन किया।

प्रत्येक देश के श्राध्यात्मिक इतिहास में भक्तों ने दाम्पत्य भाव के प्रतीक के द्वारा ही भगवान् के प्रति प्रेमाभक्ति की व्यंजना की । मध्यकालीन ईसाई योगी परमात्मा के साथ इस संयोग को ही ग्राध्यात्मिक विवाह कहते थे, सूफी काव्य में भी इसी रूपात्मक भावना को प्रश्रय मिला है । हिन्दू धर्म में पुरुष श्रीर प्रकृति एवम् समस्त कीड़ा विस्तार का प्रतीक पुरुष श्रीर नारी को ही माना गया है । निर्गुण सन्तों ने काव्य सम्बन्धी रूपक सन्तों से लिया, किन्तु भारतीय परम्परा के श्रनुसार उन्होंने परमात्मा को पुरुष मान कर उसकी उपासना की है। इन भक्त कवियों के श्रनुसार ब्रह्म ही एकमात्र पुरुष है, श्रन्य सभी भक्त उसकी पत्नियाँ हैं। दादू, कबीर

 <sup>&</sup>quot;ग्रपने घर का दुख भला, पर घर का सुख छार । ऐसे जाने कुलवधू सो सतवन्ती नार ॥"

चरनदास-संतबानी संग्रह, पू० १४७, दो० ४

२. पीताम्बरदत्त बड़श्वाल—हिन्दी काव्य में निगुँण सम्प्रदाय—पृ० ३५४ (श्रनु० परशुराम चतुर्वेदी) सं० २००७ लखनऊ

श्रादि के इसी प्रकार के कथन हैं ।

#### स्वकीया भाव से उपासना

वैष्णव किवयों ने भी वाम्पत्य भाव के रूपक द्वारा अपने हृदय की कोमल अनुभूतियों को इष्ट के प्रति व्यंजित किया किन्तु उन्होंने प्रभु को प्रेमी मानकर स्वयं को परकीया अथवा प्रेयसी माना । सन्तों ने स्वकीया के आदर्श को ही प्रांजल और पिवत्र माना है। उन्होंने सती और पत्नी का ही अपने ऊपर आरोप किया।

### प्रेम के दो रूप, संयोग ग्रौर वियोग

प्रेम की दो दशाएँ, संयोग श्रीर वियोग; साहित्यिक भाषा के संभोग एवम् विप्रलम्भ; का नामकरण सन्तों ने विरह श्रीर मिलन किया। सन्तों के मिलन में प्रिय श्रीर प्रेमी, उपासक श्रीर उपास्य का पूर्णरूपेण तादात्म्य हो जाता है, श्रतः सन्तों ने सूफियों के समान मिलन का श्रिषक चित्रण नहीं किया, किन्तु मिलन से पूर्व की विरहानुभूति, संयोग की उत्सुकता, प्रिय के ग्रण तथा श्रपनी श्रयोग्यता का स्मरण कर चिन्ता, श्रभिसार की तैयारी, मिलन समय की सकुच श्रीर लज्जा श्रादि का चित्रण सन्त कवियों के काव्य मे बड़ा यथार्थ एवम् मामिक मिलता है।

## विरह-चित्रग

साहित्य के रसराज शृंगार के प्राण विप्रलम्भ का काव्य ग्रौर भिक्त दोनों ही क्षेत्रों में समादरणीय स्थान है। रहस्यवादियों ने विरह को ग्रात्मा की ग्रन्थेरी रात (Dark night of the soul) कहा है। हिन्दी के सन्त कियों कबीर, दादू, नानक, मलूक, सूरदास, मीरा, रज्जब, रैदास के काव्य में उनकी विरहिणी ग्रात्मा की ग्रनन्त प्रियतम के प्रति व्यापक विरह की भावना मिलती है। नारी रूपी साधक ईश्वर पित की प्राप्ति की साधना के पथ पर ग्रग्नसर हो तो है, ग्राशा उससे ग्रांखिमचौनी करती है, वेदना की हा। कभी नैराश्य का गहनतम उसके हृदयतल को ग्राच्छन्न कर लेता है। चरमिनराशा ग्रौर ग्रवसाद के इन क्षणों में विरहाकूल ग्रात्मा की पुकार साहित्य में ग्रमर हो गई है ।

ग्रनन्त त्रियतम की प्रतीक्षा की घड़ियाँ, उसका विरह भी ग्रनन्त है। उसकी निर्निमेष नयनों से प्रतीक्षा करते-करते नयनों में काई पड़ती है ग्रौर नाम-स्मरण

१. "पुरिष हमारा एक है, हम नारी बहु ग्रंग। जै जै जैसी ताहिसौं, षेलें तिसही रंग।।" दाद्दयाल—दाद्दयाल की बानी, पृ० ३४, साखी ४७

२. "तलिफ तलिफ विरिहन मरै, किर किर बहुत विलाप। विरह श्रिगिन में मिर गई, पीव न पूछी बात।।" दादू—दादूदमाल की बानी भाग २, पृ० ७०

से जिह्वा में छाले, पर वह निष्ठुर प्रियतम नहीं ग्राता । विरह सर्प के दंशन से उद्विग्न विरहिणों का चित्त मंत्र-तंत्र से ग्रप्रभावित है । सन्तों का यह विरह व्यापक होकर धरती श्रौर ग्राकाश दोनों को ही भस्मीभूत कर देता है । ग्रसीम के विरह में ग्राकुल प्रिय के शुभदर्शन को लालायित ग्रात्मा के लिए विरह विपत्ति श्रौर दुख हो साथी है । नारी का जीवन ग्रसीम त्याग ग्रौर उत्सर्ग का इतिहास होता है। सन्तहृदय में स्थित विरहिणी प्रिय दर्शन के लिए, उसके स्वागत समय के ग्रारतीदीप की सज्जा में ग्रपने शरीर का दीपक बनाकर प्राण की बत्ती डालकर, रुधिर के तेल से स्नेहदान कर मिलन की सतत प्रतीक्षा करती है ।

श्रात्मा श्रौर परमात्मा का यह वियोग बड़ा दीर्घ है, रात्रि भर के वियोग के उपरान्त चकवी तो अपने प्रिय से मिल जाती है, किन्तु राम से बिछुड़ी श्रात्मा दिवा-रात्रि के श्रनेक चकों के उपरान्त भी दर्शन-लाभ नहीं कर पाती है। उस निष्ठुर प्रियतम को श्रपने उपासकों को तड़पाने ही में सुख मिलला है । इन संत कवियों के विरह चित्रण में विरहिणी हृदय की भावनाश्रों, श्रभिलाषार्श्रों एवम् श्रनुभूतियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। विरहिणी की प्रतीक्षा जन्म-

१. "ग्रंखिया तो भाई परी पन्थ निहार-निहार । जिभ्या तो छाला पड़ा राम पुकार-पुकार ॥"

कबीर-संतबानी संग्रह, पृ० १५

२. "विरह भुवंगम तन डंसा मंत्र न लागे कोय। नाम वियोगी ना जियै जियै तो बाउर होय॥"

कबीर-(कबीर) संतबानी संग्रह, पू० १५

३. "कबीर चिनगी विरह की तन पड़ी उड़ाय। तन जरि घरती हू जरी, ग्रम्बर जरिया जाय॥"

कबीर-कबीर संतबानी संग्रह, पृ० १५ सा० ३४

४. "विरह भयो बिछावना श्रोढ़न विपत्ति विजोग। दुख सिरहाने पायतन कौन बना संयोग॥"

कबीर-संतबानी संग्रह, पृ०१४, सा० ३४

प्र. "यहि तन · · · कब मुख देखो पीऊ · · · ॥"

कबीर-संतबानी संग्रह, पृ० १६

६. "चकवी बिछुड़ी र राति र ॥"

कबीर-संतवानी संग्रह, पृ० ७, दो० २

७. "बौरी ह्वं चितवत फिल्ँ हिर श्रावं केहि श्रोर छिन उठूं छिन छिन गिर परूँ राम दुली मनमोर ॥"

सहजोबाई-संतबानी संग्रह, भाग १, पू० १७१, दोहा ५

जन्मान्तर की प्रतीक्षा है। प्रियतम युग-युगान्तर से पृथक है, किन्तु विरिहणी असीम धैर्य से तपस्वी की भाँति विरह की मर्मान्तक वेदना को सहती है वह ग्रध-जली के समान है । कहीं विरिहणी पागल के समान प्रियतम को इतस्ततः खोजती हुई घूमती है कहीं वह दुखिनी पिथक से प्रिय की श्रागमन तिथि उसकी कुशलक्षेम पूछती है । विरिहणी की साधना श्रीर श्रनन्यता चातक के समान है ।

वेदना और दुख, करुणा और शोक, रुदन और अश्रुधारा के मध्य ही प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है, हास्य और उल्लास के मध्य उसे ढूँढ़ना व्यथं है । सुन्दर-दास की नारी, अपलक नयनों से प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है, उपहार के लिए यौवन का अर्घ्य लिए। उसे अपने अंजिल के जल के समान क्षणभंगुर यौवन की व्यथंता, एवम् नश्वरता पर विषाद है । विरहिणी की दुविधा में पड़ी हुई, पीड़ा और वेदना के भूंक भूलती हुई दशा का सादृश्य गीली लकड़ी से दिखाया गया है। विरहिणी अपनी पीड़ा और वेदना के साम्राज्य की राजा अथवा रानी है। वस्तुतः विरह ही तो प्रेम का सुन्दरतम रूप है। जिस हृदय में विरह की अनुभूति नहीं है वह श्मशान के समान है । नारी-हृदय का सान्निध्य पाकर संत कवियित्रयों के काव्य में विरहिणी का दुख और दैन्य और भी स्वाभाविक रूप में मूर्त्त हुआ है ।

 "सुंदर विरिहन ग्रधजरी, दुख कहै मुख रोइ जिर बिर के भस्मी भई धुंवा न विकसै कोइ।"

सुन्दरदास-सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ६८३, सा० १८

२. "पथीड़ा बूभ विरिहणी कहिन पीव की बात कब घर श्रावें कब मिलें जोऊँ दिन रात।"

दादूदयाल ---दादू की बानी, दूसरा भाग, पू० ५३, १५० शब्द

"सुन्दर पिय के कारएों तलफ बारह मांस,
 निसदिन के लागी रहै चातक की सी प्यास।"

सुन्दरदास - सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ६, दो० २६

४. "हाँसि हाँसि कन्त न पाइए जिन पाया तिन रोय। जो हाँसे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोय।।"

कबीर-कबीर ग्रन्थावली, पृ० ६, दो० २६

 "जोवन सेरा जात है ज्यों ग्रंजुरी का नीर। सुन्दर विरहिन वापुरी क्यों करि बाँघे भीर।।"

सुन्दरदास-सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ६८५, पद ४२

६. ''विरहा बुरहा जिन कहो, विरहा है सुलितान। जिस घट विरह न संचरे सो घट सदा मसान।।'' कबीर—कबीर ग्रन्थावली, पृ० ६, दो० २१

७. "काग उड़ावत कर थकै, नैन निहारत बाट ।
 प्रेम सिन्धु में परचो 'मन' ना निकसत को घाट ॥"
 दयाबाई —संतबानी संग्रह, पृ० १७१, पढ ४

## उद्दीपन रूप

संयोग काल में प्रिय के सान्तिष्य में सुख और ग्रानन्द प्रदान करने वाली वस्तुएँ वियोग में दुखद ग्रौर काल सम प्रतीत होती हैं। चन्दन, चन्द्र ज्योत्स्ना ग्रादि ज्ञीतल पदार्थ ग्रानि के समान दाहक हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में बादलों की उमड़-घुमड़ दामिनी की दमक ग्रौर भी वेदनाप्रद होती है । सन्तों के माधुर्य भावांतर्गत रूपक के ग्रनुसार यह जीवन नैहर है, जहाँ ग्रात्मा ग्रपने प्रिय से विलग होकर रहती है। किन्तु प्रिय की स्मृति प्रतिक्षण उसके हृदय में रहती है। सत्, चित ग्रानन्द के साम्राज्य में इस ग्रगम ग्रौर ग्रगोचर का रंगमहल है, उसी रंगमहल में प्रिय से ग्रभिसार संतों का काम्य है। ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा के मिलन के मूल में प्रेम की उद्दाम भावना है, इसी प्रेम की मदमाती भावना के पूर्ण विकास के लिए ग्राच्यात्मिक विवाह की कल्पना हुई । विकारहीन पावन ग्रश्नुधारा से समस्त

''वौरो ह्वं चितवत, फिल्लँ, हरि श्रावे केहि वाट । सोवत जागत एक पल नींह विसर्खँ ताहि ॥''

दयाबाई-संतवानी संग्रह, पृ० १७१, पद ४

"चन्दन सीतल चन्द्रमा जल सीतल सब कोइ।
 दादू विरही राम का इन रमी कदै न होइ।।

दादू -- दादूदयाल की बानी, पृ० ३६, दो० ६४

''चोवा चन्दन कुमकुमा, उड़त श्रबीर गुलाल, सुन्दर विरहिन के हुदै उठति श्रग्नि की भाल ।।

दादूदयाल की बानी, पृ० ६८४, पद २६

"दामिनी चमकै चहुँ दिसा, वूँद लागत है वान । सुन्दर व्याकुल विरहिण रहै कि निकसै प्रान ॥'

सुन्दरदास — सुन्दरदास ग्रन्थावली, पृ० ६८४,पद ४४

"मास श्रसाढ़ रिव घरिन जरावै, जलत जलत जल श्राइ बुक्तावै। रुति सुभाय जिमीं सव जागी, श्रमृत घार होइ कर लागी।। जिमी मांहि उठी हरियाई, विरहिन पीव मिले जन जाई। मनिका मिन कै भए उछाहा, कारन कौन विसारी नाहा।।"

कबीर-कबीर प्रन्थावली, पू० २३४

२. "हृदय में स्पष्ट भावों की स्वतंत्र व्यंजना हुए बिना प्रेम की श्रभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती, एक प्राण में दूसरे प्राण के घुल जाने की वांछा हुए बिना प्रेम में पूर्णता नहीं श्रा सकती । एक भावना का दूसरी भावना में निहित हुए बिना प्रेम में मादकता नहीं श्राती । श्रपनी श्राशाएँ श्राकां-क्षाएँ, श्रभिलाषाएँ श्रौर सब कुछ श्राराध्य के चरणों में समर्पित कर देने की भावना श्राए बिना प्रेम में सहृदयता नहीं श्राती । प्रेम की सारी मिलनता का परिहार हो जाता है, नारी रूपी साधक विरह की अग्नि में तपकर खरा हो जाता है, तब आ़त्मा और परमात्मा का एकीकरण होता है। प्रेम के उस प्याले को परमात्मा के हाथ से पीकर आ़त्मा युग-युगान्तर को मतवाली हो जाती है।

## मिलन के पूर्व को तैयारी

नारी (आत्मा अथवा भक्त) के हृदय में प्रिय के दर्शनों की उत्कट अभि-लाषा के साथ आकुलता और उत्सुकता खेल रही है उसकी केवल एक कामना एवम् इच्छा है कि परम आराध्य के दर्शन होवें । नारी प्रिय मिलन के लिए सोलह प्रांगार, अभिनव साज सज्जा करती है, जब अंत में निराशा ही मिलती है, तब दुख और वेदना की अतिशयता में वह चीत्कार कर उठती है ।

नारी प्रिय की प्रतीक्षा में है, उस लालसा में उसे शारीरिक आवश्यकताओं क्षुधा, तृष्णा और निद्रा की अनुभूति नहीं होती। सेजरिया बैरिन हो गई, जागते हुए ही विहान हो जाता है। पुनः प्रिय मिलन की इच्छा से वह अग्रसर होती है, लज्जा उसके चरणों को बोभिल कर देती है, गित अटपटी हो जाती है, पुनःचढ़-चढ़ कर वह उस नीचे-ऊँचे मार्ग पर गिर पड़ती है<sup>3</sup>। भक्त के हृदय की नारी

च्यंजनाएँ श्रीर व्याख्याएँ एक पित पत्नी के सम्बन्ध में निहित है। रहस्य-वाद के इसी प्रेम में श्रात्मा स्त्री बन कर परमात्मा के लिए तड़पती है सूफी मत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरुष परमात्मा रूपी स्त्री के लिए तड़पता है। इसी प्रेम के संयोग में रहस्यवाद श्रीर सूफीमत की पूर्णता है। प्रेम के इस संयोग को श्राध्यात्मिक विवाह कहते हैं।"

रामकुमार वर्मा--कबीर का रहस्यवाद, पृ० ६६, १६३२ प्रयाग

 "वै दिन कब आवेगे माइ जा कारन हम देह धारी है मिलिबो श्रंग लगाइ।"

कबीर-कबीर ग्रन्थावली, पू० १६१

''ग्रविनासो दुलहा कब मिलिगो भगतन को रछपाल''

कबीर-कबीर वचनावली, हरिग्रौष पृ० १४०

- २. "कियो सिगांर मिलन के ताईं, हिर न मिले जग जीवन गुसाईं हिर मेरो पिरहों हिर की वहुरिया, राम बड़े में तनक लहुरिया। धिन पिय एक संग वसेरा, सेज एक पे मिलन दुहेरा। धन्न सुहागिन जो पिय को भावै, किह कबीर फिरि जनिम न म्रावै।" कबीर—'परिशिष्ट' कबीर ग्रन्थावली, पृ० २७७
- ३. "तलफै विनु वालम मोर जिया पिया मिलन की आस रही कव लों खरी ऊँचे निंह चढ़े जाय मने लज्जा भारी।

श्रपने युग-युगान्तर के प्रियतम का श्राह्वान करती है। सब कोई उसे परमब्रह्म की नारी बताता है यद्यपि उसका श्रभी प्रिय से साक्षात तक नहीं हुआ, प्रेम श्रौर विश्वास से पूर्ण कोई श्राश्वासन भी तो नहीं मिला, उसे सन्देह हो रहा है। संसार की वृष्टि में वह उसकी नारी कहलाने के मिथ्या गौरव का भार कहां तक ढोवे ।

भक्त हृदय की नारी स्वयं श्रिभसारिका बनकर प्रिय को श्रामंत्रण देती है। उसने मिलन की समस्त साज-सज्जा प्रस्तुत कर ली है पर ग्रुरुजनों की लज्जा श्रौर संकोच से उसका उल्लास मुखर नहीं हो पा रहा है। प्रेम की श्रिधकता में उसने लोकलज्जा ग्रादि का विसर्जन ही कर दिया । चिरकालोपरान्त ग्रन्त में साधना श्रौर तपस्या सफल होती है श्रौर 'राजारामभरतार' विवाह के लिए ग्रा जाते हैं। हुषे की ग्रसीमता में वधू स्वयं ही मंगलाचार गाने लगती है। यही चिर ग्रभीप्सित श्रौर चरम काम्य ग्रांध्यात्मिक विवाह है।

पांत नहीं ठहराय चहूँ गिरि गिरि परौं फिरि फिरि चढहुं सम्हारि चरन क्रागे घरूँ।"

कबीर - कबीर वचनावली पु० १०६

"वालहा ग्राव हमारे गेह रे।
 सबको कहै तुम्हारी नारी मोको इहै ग्रदेह रे।
 एकमैक ह्वं सेज न सौवै तब लग कैसा नेह रे

कबीर - कबीर वचनावली, पृ० १६०, पद ३०७

२. 'ये ग्रॅंबियां श्रलसानी िय हो सेज चलो खम्भा पकरि पतंग ग्रस डोलै, बोलै मधुरी बानी फूलन सेज विछाइ जो राखी िपया बितु कुम्हलानी धीरे पाँव घरो पलंगा पर जागत ननद जिठानी कहत कबीर सुनो भाई साधो लोक लाज सिरानी"

कबीर--कबीर वचनावली पृ० १६६ पद १७३, १६६६ बनारस

३. "दुलहिन गावहु मंगलचार, हमारे घरि आए राजाराम भरतार। तन रत कर में मनरत करिहूँ पंच तत्व बराती, रामदेव मेरे पाहुने आए में जोबन में मोती। सरीर सरोवर वेदी करिहूँ ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगि भांवरि लेहूँ, घनि-घन भाग हमार। सूर तैंतीसूं कोटिक आए, मुनियर सहस अठासी, कहुँ कबीर हम व्याहि चले हैं पुरुष एक अविनासी।।"

''बहुत दिनन में प्रियतम श्राए। भाग बड़े धर बैठे श्राए॥'' कबीर—कबीर ग्रंथावली—सं० इयामसुन्दरदास १६३८ प्रयाग, पु०८७, पद १

#### पतिवता का प्रतीक

सामान्य पितव्रता तथा परमात्मा से एकनिष्ठ प्रेम करनेवाले भक्त को एक मानकर सन्तों ने पितव्रता की महिमा गाई है । परमब्रह्म को त्याग कर अन्य देवी-देवताओं की उपासना करनेवाले भक्त को व्यभिचारिणी माना है। व्यभिचारिणी अश्रद्धा और निन्दा की पात्री है । इन भक्तों के प्रेम के आदर्श सती और शूर हैं। निवृत्ति-परायण, संयमशील सन्तों के अनुसार उनके काम, कोष, मद, मोह आदि के संघर्ष का थोड़ा बहुत आभास सती के संघर्ष से मिल सकता है ।

१. "पतिबता मैली भली काली कुचिल कुरूप, पतिबता के रूप पर वारो कोटि सरूप।"

कबीर-कबीर संतबानी सं० पृ० ४०

"पतित्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखियन में यों दिपै ज्यों रिव सिस की जोत।"

कबीर संतबानी सं० पु० ४०

"कबीर रेख स्यंदूर की काजल दिया नींह जाइ नैतूरमाइयारम रहा, दूजा कहाँ समाइ।" कबीर संतवानी पृ०१६ सा०४

"उस सम्रथ का दास हूँ कदे न होइ स्रकाज, पतिब्रता नागी रहै तो उस ही पुरिस को लाज।"

कबीर संतबानी पु० २० सा० १७

२. "पतिव्रता को व्रत गहाँ विभिचारिन श्रंग छार, पति पाव सब दुख नसे, पाव सुक्ख श्रपार।"

चरनदास—चरनदास की बानी, वेलवेडियर प्रे० १६०८, पृ० ६१ "पतिब्रता के एक है व्यभिचारिनि के दोइ, पतिबरता व्यभिचारिनी मेला क्यों कर होइ।"

चरनदास-चरनदास की बानी, पु० ६१

३. "कबीरदास के प्रेम के आदर्श सती और शूर हैं। भक्त का संग्राम शूर के संग्राम से भी बढ़कर है, सती के आत्मबलिदान से भी श्रेब्ठ है। परन्तु फिर भी यदि भक्त के आत्मबलिदान की भलक कहीं दिख सकती है तो बह सती और शुर में ही दिखती है।"

हजारीप्रसाद द्विवेदी—कबीर पृ० १६४, १६४७ बम्बई "कबीरदास भक्त ग्रौर पितबता को एक कोटि में रखते थे। दोनों का धर्म कठोर है, दोनों की वृत्ति कोमल है, दोनों के सामने प्रलोभन का दुस्तर जंजाल है, दोनों ही कांचन धर्मी हैं, ... बाहर से मृदु भीतर से कठोर बाहर से कोमल भीतर से परुष। सबकी सेवा में व्यस्त पर एक की ग्राराधिका पितवता ही भक्त के साथ तुलनीय हो सकती है।"

हजारीप्रसाद द्विवेदी—कबीर पृ० १६१

#### माता का रूपक

नारी के मातृत्व, उसके स्नेहपूर्ण, वात्सल्य, ग्रगाध ममता ग्रौर क्षमाशीलता ने सन्तों के ग्रन्तर को छुग्रा होगा, तभी उन्होंने भगवान को माता मानकर स्वयं को बालक माना है। ममतामयी, स्नेह-प्राणा जननी के समक्ष पुत्र का बड़ा ग्रपराध भी क्षम्य ग्रौर नगण्य होता है। वह बालक के सुख-दुख, हास-उल्सास को उससे ग्रधिक ग्रनुभव करती है। इसी जननी की स्नेहमयी प्रकृति की दुहाई देकर, कबीर ग्रपने ग्रपराध क्षमा कराते हैं।

#### इलेष रूप में नारी

कुछ सन्त किव, किव होने के ग्रितिरिक्त विद्वान ग्रौर काव्य-मर्मज्ञ भी थे। यथा सुन्दरदास जिन्होंने नारी शब्द में श्लेष का चमत्कार दिखाते हुए काव्य-रचना की है। नारी शब्द के द्विग्रर्थक प्रयोग में, एक से उनका तात्पर्य सामान्य स्त्री से है, दूतरे से मानव की प्राणशक्ति सूचिका नाड़ी के ग्रपञ्चंश (नारी रूप) से । संकेत रूप से उन्होंने नारी के कर्तव्य एवम् ग्रादर्श का निर्देश किया है कि उसे मृदुभाषिणी होना चाहिए। उसकी योग्यता, क्षमता पर गृह का सुख ग्रौर शान्ति ग्रवलम्बत है।

त्याग और तपस्या की जिस भ्राधारभूमि पर सन्त स्थित थे, उसके भ्रनुसार सन्तों ने नारी के कामिनी रूप को त्याज्य भीर घृणित बताया। संयम तथा भ्रात्म-निरोध को श्रेयस्कर समभते वाले संतों ने कामी पुरुष भीर नारी दोनों को ही भ्रसत्

१. "हरि जननी में बालक तेरा, काहे न ग्रौगुन वक्सहु मेरा। सुत ग्रपराध करै दिन केते, जननी के चित रहे न तेते। कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी।"

कबीर—कबीर ग्रन्थावली, पदावली, पृ० १२३, पद १११ "दादू कहें नहीं बस मोरा

तू जननी में बालक तौरा"

दादू—दादूदयाल की बानी, पू० ७४, १७८ पद री सन्दर ताके चैन।

२. "जाके घर नारी भली, सुन्दर ताके चैन। जाके करकसा कलह करैं दिन रैन।।"

> सुन्दरदास—सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ७०७ ताको लज्जा नाहि ।

"नारी फिरै गली गली ताको लज्जा नाहि। सुन्दर मारची सरम को पुरुष घुस्यो घर माहि॥"

सुन्दरदास—सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ७०८, पद १४ "भलो सयानो ग्राइ जो समुभाव बहु भाँति । कुलवन्ती मानै कह्यौ सुन्दर उपजै स्वांति ॥"

सुन्दरदास-सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ७०६, पद २२

का प्रतीक माना, क्योंकि उनका ग्रादर्श भिन्न था १। काम को प्रधानता देने वाला पुरुष भी उनके ग्रनुसार नाग है २। यह सन्त किव भिनत-साधना में काम ग्रादि प्रवृत्तियों को सबसे बड़ा ग्रवरोध मानते थे ३। ग्राकर्षणमयी नारी इसी से उनकी भर्त्सना एवम् निन्दा की पात्र ग्रवस्य थी। पर नारी के कल्याणमय रूप पातिव्रत एवम् सतीत्व की उपेक्षा वे न कर सके। नारी हृदय के निश्छल समर्पण, ग्राकांक्षारहित स्नेह ग्रौर निश्छल भिनत के साथ उन्होंने ग्रपनी भावनाग्रों का तादात्म्य कर दिया, तथा स्वयं को ग्रविनाशी प्रियतम की पत्नी एवम् प्रेयसी माना। नारी के वात्सल्यपूर्ण माता रूप के प्रति भी सन्तों के हृदय में श्रद्धा की भावना थी। साथ ही दीर्घकाल से धर्म के क्षेत्र से बहिष्कृत नारी को सन्तों ने भिनत का ग्रधिकारी माना। सन्तों के काव्य में नारी के प्रति खण्डनात्मक दृष्टिकोण, उसका प्रतीक रूप, पतिव्रता रूप के प्रति मोह ग्रौर ग्रादर की भावना तो मिलती है, पर तत्कालीन नारी की सामाजिक, ग्राधिक स्थित के विषय में सन्त मौन हैं। सन्तों ने नारी के भिनत के ग्रधिकार को तो मान्यता दी, परन्तु उसके ग्रन्य ग्राधिक, सामाजिक ग्रधिकारों के प्रति वे ग्रन्यमनस्क ही रहे।

१. "ऊँच भवन कनक कामिनी सिखरि घजा फहराइ, ताते भली मधुकरी संत संत संग गुन गाइ ॥" कबीर—कबीर ग्रन्थावली, झ्यामसुन्दरदास संवादित, पृ० २४८, दो० २ परिक्षिष्ट

 <sup>&</sup>quot;विष कर्म की कंचुली पहिर हुम्रा नरनाग।
 सिर फोड़े सूक्ष नहीं को म्रागला म्रभाग।।"
 कबीर—कबीर ग्रन्थावली, पु४१, दो० २१

३. "जब लग नाता जगत का तब लग भिक्त न होय। ाता तोड़ें हरि भजैं,, भक्त कहावै सोय।।'' कबोर—कबोर वचनावली, हरिस्रोध, पृ० ६, सा० ६५

#### प्रकरण २

# सूफी-काव्य में नारी

कबीर म्रादि सन्त किवयों के उपदेश, जिटल उल्टवासियों एवम् संध्या भाषा की पदावली में कहे हुए पद जनता के हृदय को नहीं स्पर्श कर सके, उनका निर्गुण ब्रह्म, सर्वशिक्तमान एवम् सर्वव्यापक होता हुम्रा भी एक सीमित वर्ग के ज्ञान का विषय ही बन सका। परन्तु इन प्रेमगाथाकारों ने मानव जीवन की सामान्य पृष्ठभूमि में घटित प्रेम म्रीर त्याग की लोकगाथाम्रों में म्रपनी सर्जनात्मक प्रतिभा से प्राणोन्मेष कर जिन काव्यों की फारसी मसनवी-पद्धित पर रचना की, वे जनहृदय की संवेदना को गुदगुदा रहे थे। इन सूफी किवयों ने भारतीय लोकहृदय में रमी हुई हिन्दू-जीवन की म्राह्यायिकाम्रों को लेकर बाधाम्रों एवम् किटनाइयों के मध्य म्रविचलित रहने वाले जिस प्रेम का चित्रण किया वह किसी विशेष वर्ग मध्य मति की संपत्ति न होकर मानवमात्र का मधिकार है। इन सूफी किवयों ने लौकिक प्रेम के माध्यम के द्वारा ही म्रलौकिक प्रेम, इश्कमजाजी द्वारा ही इश्कहिकी का चित्रण किया।

## सूफी-काव्य की पृष्ठभूमि

सूफी काव्य का उद्गम स्थान फारस ग्रौर ईरान ही है। यद्यपि सुफी-मत को इस्लाम का एक प्रधान अंग माना जाता है, पर मुहम्मद साहब के आविभीव के पूर्व हो सूफी-मत का उद्भव एवम् विकास हो चुका था । सुफियों का परम प्रेम देव-दास एवम् देवदासियों के मादन-भाव का ही परिमार्जित रूप है । जिस समय इस्लाम के अनुयायी हदीस का अपने संकीर्ण स्वार्थानुसार अर्थ लगा रहे थे। धर्म प्रचार की पवित्र भूमि सत्ता-स्थापन के लिए हिंसा एवम् रक्तपात की रंगभूमि बनी हुई थी। उसी समय प्रेम की प्रतिमा राबिया (मृ० ८०६) का ग्राविर्भाव हुग्रा। वह ग्रपने को परमात्मा की दुलहिन मान कर उसके विरह में तड़पती थी । मंसूर ने खुदा ग्रौर बन्दे के अभेद-भाव को सिद्ध करना चाहा। धर्मान्धों को मंसूर के इस सिद्धान्त में इस्लाम की स्पष्ट ग्रवहेलना प्रतीत हुई। भारतीय ग्रद्धैत को ही ग्रनहलक की परम ग्रनुभूति में पर्यवितित कर हल्लाज ग्रथवा मंसूर ने ग्रपने उत्सर्ग से सूफी मत को बलदान किया। सत्ताधारियों की धर्मान्धता से बचने के लिए सूफी लोगों ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार भ्राख्यान तथा मसनवी के रूप में प्रतीक पद्धति से करना प्रारम्भ कर दिया। मौलाना रूमी ग्रादि मनीषियों ने इसी रोचक प्रणाली का भ्रव-लंबन किया। मौलाना रूमी की मसनबियों की लघु-काव्य-कथाग्रों में कूरान का तत्व एवम् तसव्वुफ का सार निहित है। हाफिज, उमरलीयाम ग्रीर रूमी इन्हीं का

श्रनुकरण सूफियों की काव्य परम्परा में हुश्रा है। इन सभी किवयों के काव्यों में प्रेम की पीर, सुरा की मादकता, ग्राध्यात्म की तीव्रता है। इस्लाम की कृपाण की धार, उसकी दुर्दान्त हिंसा देखने के पूर्व ही भारत इन सूफी दरवेशों की प्रेम-कहानियाँ सुन चुका था। शान्ति स्थापन, धर्मों न्माद के दानव के शान्त हो जाने पर जन-साधारण उनकी श्रोर उन्मुख हुग्रा। त्याग श्रीर उत्सर्ग की भित्ति पर स्थित सिर का सौदा करने वाले प्रेम की कहानियाँ जन-हृदय के श्रौतसुक्य एवम् कौतूहल का केन्द्र बनी। हिन्दू-जीवन की सामान्य प्रेम कथाएँ सूफी सिद्धान्तों के साँचे में ढल कर वियोग की पीड़ा श्रौर संयोग की माधुरी में श्रमर हो गईं।

सूफी-काव्य वस्तुतः प्रेम काव्य है। यहाँ ग्रात्मा ग्रीर परमात्मा ही प्रेम के ग्रालम्बन हैं। ग्रसीम के ग्रनुराग की मादकतापूर्ण मिदरा इस श्रनुराग को उद्दीप्त करती रहती है। सामान्यतः सुरा से मानव कुछ समय के लिए सांसारिक दुख-सुख, हर्ष-संताप, की ज्वालाग्रों से मुक्त हो जाता है। पर यह प्रेम-मिदरा का मतवाला सदा ब्रह्मानन्द में लीन रहता है। प्रभु के साक्षात्कार, उससे प्रेम-सम्बन्ध स्थापित हो जाने के उपरान्त साधक जिस खुमारी की स्थित में रहता है उसकी व्यंजना सूफी किवयों ने मिदरा के प्रतीक से की है। मानस की मृदुल ग्रभिलाषाग्रों का ग्रालम्बन ग्रल्लाह ग्रथवा प्रेयसी मधुवाला (साकी) बन कर इस हाला को ग्रपने कुसुम-कोमल-करों से वितरित करता है। यही मिदरा सन्तों में भी ग्रमृत ग्रथवा सोमरस के नाम से ग्रभिहित हुई । ईरान सदा से ही सम्यता एवम् संस्कृति के ग्रम्युरथान का केन्द्रस्थल रहा है। तसब्बुफ पर ईरान की संस्कृति का प्रभाव ग्रिधक है।

सुफी जीवन-दर्शन

इस्लाम को मान्यता देते हुए भी सूफियों के सिद्धान्त उससे भिन्न हैं। इस्लाम सामाजिक धर्म है। वह नमाज रोजे आदि पर अधिक बल देता है। परन्तु इन सूफी सन्तों के अनुसार वाह्याचार व्यर्थ है। व्यक्तिगत साधना और आत्मशृद्धि द्वारा ही मानव जीवन में इच्छित वस्तु एवम् ध्येय को पा सकता है। सूफी होने के लिए पहले तृष्णा, काम, क्रोध आदि मनोविकारों का दमन आवश्यक है। भारत में आकर तत्कालीन नाथपंथी योगियों आदि के प्रभाव से हठयोग का भी उनके सिद्धान्तों में समावेश हो गया। तत्कालीन भारतीय धर्मों से सूफी मत में कई समानताएँ है। भारतीय धर्मों का अद्धेत, एकेश्वरवाद की भावना, योग प्राणायाम की विधियाँ, गुरु को अधिकाधिक महत्व देना तथा असीम सत्ता के प्रति प्रेम भाव रखना, आदि सूफी कवियों में भी रही हैं। सूफी कवियों का ब्रह्म इस्लाम का खुदा ही है, तथा रसूल और पैगम्बर भी उन्हें मान्य है। सूफियों का ईश्वर भय

१. "लेचरी मुद्रा में योगी की ऊर्ध्वगा जिह्वा उसी श्रमृत रस का पान करती रहती है। यही श्रमृत सोमरस है इसको पान करने वाला योगी श्रमर हो जाता है।" हुजारीप्रसाद द्विवेदी —कबीर, पृ० ४८, ४९, द्वितीय सं० १६४७, बम्बई

का कारण नहीं, ग्रिपितु प्रेम ग्रोर उपासना का पात्र है। विश्व के कण कण, प्रकृति के प्रत्येक ग्रवयव में उसी की महिमा देख कर हृदय उससे पूर्ण परिचय कर लेता है। जीव से श्रेष्ट होने पर भी उसे जीव के सुख-दुख से संवेदना है।

सूफी अपने खुदा से संपूर्ण हृदय से प्रेम करता है, यह प्रेम और अनुराग ही उसका जीवन है। यह प्रेम ही सूफी-दर्शन अथवा सिद्धान्तों की आधारशिला है। वह लौकिक प्रेम को अपने ध्येय तक पहुंचने का सोपान मानते हैं। इस प्रेम और उपासना की भावुकता के होते हुए भी सूफियों का ब्रह्म अमूर्त ही है। सूफी मत में भी संतों के समान प्रेम को सर्वाधिक महत्व मिला है। उनके अनुसार ईश्वर ने प्रेम के ही कारण संसार की उत्पत्ति की। प्रेम में मरने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है?। इन सूफियों ने संतों के समान प्रेम का पथ अत्यन्त दुर्गम माना । प्रेम के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक शैतान है, यह शैतान भारतीय-दर्शन की माया ही है। जिस प्रकार माया ब्रह्म से ही उत्पन्त है, उसी प्रकार शैतान भी अल्लाह का ही अंश है। सूफी मत में सर्वात्मवाद का बहुत महत्व है। सूफी प्रत्येक वस्तु में अपने उपास्य का ही नूर, उसी का अप्रतिम सौन्दर्य देखते हैं। उस जमाल को दृष्टिगत कर ही सूफी साधक खुदा की ओर अग्रसर होता रहता है। सूफी अपने अनन्त प्रियतम के अनन्त वियोग में लीन रहता है, अतः उसने अपने काव्यों में भी वियोग को महत्त्व दिया है। वियोग मानव को अमरत्व प्रदान कर देता है । अनन्त के

चन्द्रवती पांडेय— तसन्वुफ ग्रथवा सूफी मत, पृ० ११, १६४८ द्वि० सं० काशी

"भलेहि प्रेम है कठिन बुहेला । बुइ जग तरा प्रेम जेहि खेला जेहि सीस प्रेम पंथ लावा, सो पृथ्वी मंह काहे ग्रावा ।" जायसी — जायसी ग्रन्थावली : माताप्रसाद गुप्त : पृ० १८५, १९५२ प्रयाग

१. "यही कारण है कि सूफी साफ-साफ कह देते हैं कि इक्कमजाजी इक्क-हकीकी की सीढ़ी है। ग्रौर उसी के द्वारा इंसान खुदी को भेंट कर खुदा बन जाता है।"—

२. "श्रलष प्रेम कारन जग कीन्हा। धन जो सीस प्रेम मंह दीन्हा। जाना जेहिक प्रेम मा जीया। मर न कबहूं सो मर जीया।। प्रेम खेत है यह दुनियाई प्रेमी पुरुष करत बोग्राई। जीवन जाग प्रेम को कहई, सोवन मीचु को प्रेमी कहई।।" नूरमोहम्मद—इन्द्रावती: हिन्दी के किव श्रीर काव्य: भाग ३, पू० ७८ गणेशप्रसाद द्विवेदी, इलाहाबाद

३. "गिरिवर प्रेम विकट श्रति ऊंचा । धाह चढ़ासो तहाँ पहुंचा ।" उस्मान—चित्रावली : जगमोहन सम्पादित : पृ० ४४

४. "जिहि तन मन विरहा संचरै, सो जिउ जीवै निह पुनि मरै॥" श्रालम—माधवानल-कामकंदला : हिन्दी के कवि श्रौर काव्य : भाग ३,पू० २०३

इस विरह में विश्व का कण कण व्याकुल रहता है।

इन सब सूफी किवयों को यजीद का मत मान्य है। इसके अनुसार जीव खुदा का ही प्रतिबिम्ब है। जीवात्मा के प्रतिपरमात्मा का प्रेम उसके प्रेम से कहीं अधिक है। पर अज्ञान एवम् मोह के आवरण के कारण जीव यह जानता है कि वह खुदा को प्यार कर रहा है। जीव विश्व की माया में अपने उस प्रेम को भूल जाता है तब परमात्मा अपने दूत अथवा गुरु द्वारा उसको अपना संदेश भेजता है। इसी कारण सूफी-दर्शन एवम् काव्यों में गुरु एवम् गुरु-परम्परा का बहुत महत्व है। गुरु की कृपा से ही आत्मा और परमात्मा का एकीकरण, अनलहक की अनुभूति संभव है। यह 'अहं ब्रह्मािस्म' का ही परिवर्तित रूप है। वेसुधी अथवा हाल की दशा में ही जीव को अद्वैत की अनुभूति होती है। उसके परचात् वह परमात्मा से एकीकरण के लिए व्याकुल हो उठता है। उसकी प्रेममयी दृष्टि प्रकृति की प्रत्येक कीड़ा में दिव्य शक्ति का आभास पाती है। हाल की दशा में अद्वैत की अनुभूति के परचात् साधक उसके साक्षात्कार एवम् दर्शन के लिए व्याकुल हो उठता है। यही वेदना इसके समस्त दर्शनों एवम् सिद्धान्तों का आधार है।

#### दाम्पत्य-भाव का प्रतीक

इन सूफियों ने अपने हृदय की उत्कट रित की अभिव्यक्ति दाम्पत्य भाव के प्रतीक द्वारा ही की। किन्तु इस प्रतीक में उन्होंने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष मान कर ही प्रेम की पीर की अभिव्यंजना की। इब्न अरबी के अनुसार ईश्वर को स्त्री रूप में मान कर उपासना करना श्रेष्ठ हैं। फारसी-परम्परा में प्रेम की प्रवलता, विरह वेदना में पुरुष ही अधिक व्यय होता है। अतः इन सूकी किवयों ने आत्मा को पुरुष माना। प्रेम की उपता, रित की प्रवलता के कारण उनकी विरह वेदना भी तीव्र होती है, उन्हें समस्त विश्व ही अपने विरह से प्रभावित प्रतीत होता है। किन्तु यह विरह सामान्य अथवा लौकिक न होने के कारण अत्यन्त मधुर सौख्यमय है। विश्व की सृष्टि से पूर्व आत्मा परमात्मा के ही पास थी, उसका यह पाध्यव अस्तित्व निर्वासन सा है, और उसकी वियोग भावना घर की याद सी ।

सामान्यतः मृत्यु मानव जीवन का अवसान होने के कारण दुख एवम् शोक का कारण होती है। परन्तु सूफियों के अनुसार मृत्यु महामिलन है, मृत्यु उपरान्त जीवात्मा चिरकालीन विरह वेदना को भेल कर असीम एवम् अनन्त में लीन हो जाती है। संभवतः यही इन सूफी संतों का काम्य एकता के वैवाहिक मण्डप में परमात्मा के साथ रहस्यमय विवाह है । अतः सूफी सन्तों एवम् किवयों के लिए मृत्यु, हर्ष

निकल्सन —स्टडोज इन इस्लामिक मिस्टिसिज्म, पृ० १६१, १६२१ कैम्बिज

२. निकल्सन-मिस्टिक्स भ्राफ इस्लाम, पू० ११६, १६१४ लंदन

३. रेनाल्ड निकल्सन —द मिस्टिक्स आफ इस्लाम, पू० ११६, १६१४ लंदन

एवम् उल्लास की वाहिका है। उन्होंने मृत्यु का वर्णन बड़े मनोयोग से किया है। प्रेमगाथायों की परम्परा स्रोर स्नाध्यात्मवाद

जायसी ने अपने से पूर्व की कुछ प्रेम-गाथाओं का उल्लेख किया है । रामकुमार वर्मा के अनुसार इन प्रेमगाथाओं का प्रारम्भ मुल्ला दाउद की नूरक और चन्दा से होता है रे। श्रीगरोश हो जाने पर भी इन प्रेमगाथाओं की परम्परा बहुत देर से चली। जायसी के दिए हुए प्रसंग में से उनके पूर्व की केवल मृगावती और मधुमालती प्राप्य हैं, शेष श्रप्राप्य हैं।

मृगावती कृतुबन (१४४८ सं०) १५०१ ई० मधुमालती मंभन (१४४० सं० ६४ सं० का मध्यकाल) १४६३ ई०, १४३८ के मध्य

पदुमावत जायसी (१५९७ सं०) १५४० ई० चित्रावली उस्मान (१६७० सं०) १६१३ ई० इन्द्रावती नूरमुहम्मद (१८०१ सं०) १७४४ ई० माधवानल-कामकन्दला ग्रालम (१६९७ सं०) १६४० ई०

इन सभी प्रेमगाथाग्रों के कथानक प्रेमकथाएँ हैं। प्रेम ही उनका केन्द्रविन्दु है। पद्मावत में रत्नसेन एवम् रानी पद्मावती की प्रेमकथा का चित्रण हुग्रा है। चित्रावली में उत्मान ने सुजान-चित्रावली तथा सुजान-कौलावती के प्रणय का वर्णन किया है। जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है कि इनमें पुरुष में ही प्रेम का उत्कर्ष ग्राधिक दिखाया गया है। विरह जिनत वेदना ग्रौर उद्धेग पुरुष में ही ग्राधिक है। वास्तव में सुफी किवयों का घ्येय ग्रपने दार्शनिक सिद्धान्तों को कहानी के रूप में मनोरंजक कर जनसामान्य के समक्ष रखना था। पूर्ववर्ती किवयों ने ग्रपने सिद्धान्तों को ही ग्रधिक प्रधानता दी, कहानी का महत्व उनके लिए गौण था। परन्तु घीरे-घीरे मनसवी ढंग से लिखी हुई इन प्रेम-गाथाग्रों में साधारण

१. "विकम धंसा प्रेम के बारां, सपनावित कहँ गएउ पतारा। मध्या सुगुधावती लागी, गगन पूर होइगा वैरागी। राजकुवर बेचनपुर गएउ, भिरगावित कहँ जोगी भएउ। साघ कुंवर खण्डरावत जोगू, मधुमालती कहँ वीन्ह वियोगू। प्रेमावित कहँ सुरसिर साधा, उषा लागि श्रिनिरुद्ध वरलागा।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, रामचन्द्र शुक्ल, १६३४ द्वि० सं० प्रयाग प०११३.११४

२. "धार्मिक काल के प्रेम काव्य का श्रादि चन्दावन या चन्दावत से ही मानना चाहिए। यद्यपि इस प्रेम कथा की परम्परा बहुत बाद में ब्रारम्भ हुई पर उसका श्रीगरोश मुल्ला दाउद ने कर दिया।" रामकुमार वर्मा — हिन्दी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास,

प्रेम का वर्णन मात्र मिलने लगा । युसुफ-जुलेखा इस उत्तरकालीन मनोवृत्ति के उदाहरण हैं।

#### ग्राध्यात्मवाद

किवयों ने इन लौकिक प्रेम कथाओं द्वारा ग्राध्यात्मिक विचार प्रकट किए हैं। जायसी के पद्मावत, उस्मान की चित्रावली, नूर मुहम्मद की इन्द्रावती, ग्रालम की माधवानल-कामकन्दला सभी में नायक नायिकाओं के ग्रुण-श्रवण-चित्रदर्शन स्वप्न प्रथ्या प्रत्यक्ष-दर्शन द्वारा उसके सौन्दर्य का परिचय पाकर व्यग्न हो उठता है। नायिका का वासस्थान ग्रगम्य है, जहाँ पहुँच कर मानव को ग्रनन्त सुख ग्रौर शान्ति की प्राप्ति होती है। वह पुनः सांसारिक संतापों की घूप सहने नहीं ग्राता है। इन काव्यों पर हठयोग का भी प्रभाव है।

## श्राध्यात्मिकता के विषय में मतभेद

इन सूफी-काव्यों के आध्यात्मिक संकेत के विषय में मतभेद है। यद्यपि जायसी ने अपना सांकेतिक कोष भी अन्त में दिया है, तथा अन्य कवियों ने भी नख-शिख-वर्णन में अलौकिकता का समावेश किया है। इस विषय पर विभिन्न विचार निम्नलिखित हैं - :—

१. "पथिक जौ पहुँचै सिंह घामू, दुख विसरै सुख होइ विसराम् । जिन्ह वह पाइ छांह अनूपा, बहुरि न आइ सही यह घूपा ॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३३६

२. "सारी कथावस्तु प्रेमाख्यान में ही विस्तार पाती है, श्रोर उसमें किसी प्रकार की उपदेश देने की प्रवृत्ति नहीं लक्षित होती। कथा समाप्ति पर संक्षेप में कथा के श्रंगों श्रोर पात्रों को सूफीमत पर घटित किया जाता है। श्रोर समस्त कथा में एक श्राध्यात्मिक व्यंजना (Allegory) श्रा जाती है।"

रामकुमार वर्मा—हिन्दी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास, पृ० ३२८, १९५४ प्रयाग

"इस शाखा के सब कवियों ने किल्पत प्रेमकथाश्रों द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का श्राभास दिया है, जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है।" रामचन्द्र शुक्ल — हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ७१,

२०१२ संवत् काशी

इसी का समर्थन हिन्दी के कवि श्रीर काव्य तृतीय भाग (प्रेम-गाथा-काव्य संग्रह की भूमिका में गरोश प्रसाद द्विवेदी ने किया है।)

गरोशप्रसाद द्विवेदी—हिन्दी के किव ख्रीर काव्य भाग ३, पृ० ६ "इन काव्यों में झाव्यात्मिकता के छोटे-छोटे संकेत हैं, जो कि परम्परा का प्रभाव है। उससे इन काव्यों में किसी प्रकार की श्रन्योक्ति झयवा समा-

# सूफी-काव्य में नारी

इन प्रेमगाथाकार सुफियों के अनुसार नारी प्यार एवम् उपासना की वस्तु है। उसे योग, त्याग ग्रौर उत्सर्ग द्वारा ही पाया जाता है। बल प्रयोग ग्रथवा कृपाण की घारा से उसे अधिकृत नहीं किया जा सकता है। उसका प्रेम लौकिक हो ग्रथवा ग्रलौकिक ग्रपने में ही महान् है। सूफी कवियों में सन्तों के समान खण्ड-नात्मक पक्ष का ग्रभाव है। उन्होंने नारी को ग्रसत् की प्रतीक, नरक का द्वार तप की बाधा न मानकर कल्याण एवम् सत् की विधायिका माना है। निसंशय: सूफी-मत में नारी के प्रति भव्य दृष्टिकोण होगा, तभी तो उसे उन्होंने भ्रन्नत का प्रतीक माना है। यद्यपि कथानक के मध्य में नारी के प्रति सामान्य कथनों में उसकी दुर्बलताग्रों एवम् दुर्गु णों की व्याख्या कर उसे मतिहीन बताया है। उसे कामिनी भौर भोग की भ्रोर उन्मुख करने वाली बताया है। सम्भव है यह कवियों के मत से सम्बन्धित न हो। उनका नारी के प्रति दृष्टिकोण तत्कालीन सामाजिक परम्परा से भिन्न है। सामान्यतः सभी सूफी-काव्यों में नारी के सत्-रूप ने ही व्यंजना पाई है। उनके अनुसार नारी का प्रेम और अनुराग पुरुष के लिए काम्य है। नारी के विमोहक सौन्दर्य पर वह मुग्ध हो जाता है । यद्यपि वह नारी के ऊपर दीपशिखा पर शलभ के समान बिल होने को प्रस्तुत है<sup>२</sup>, पर उसके इस प्रेम में वासना ग्रथवा लोलुपता नहीं है, तभी ग्रप्सरा को देखकर भी रत्नसेन

> सोक्ति की भावना नहीं स्राती। इनकी लौकिकता का पर्याप्त प्रमाण इनका काम-शास्त्र-खण्ड, संयोग वर्णन स्रादि दे रहे हैं।"

> कमल कुल श्रेष्ठ—हिन्दी प्रेमाख्यानक-काव्य, पृ० १७३, १६५३ ग्राजमेर "इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से इन कहानियों में सूफी सिद्धान्तों की व्यंजना नहीं है। ये किव किसी ग्रन्योक्ति की काव्य में नहीं रखते थे। ये किव इन कहानियों के माध्यम से नैतिक व एकाध मार्मिक उपदेश देते थे। इन्हें सूफी प्रेममार्गी कहना गलत है, ग्रौर भिक्त-युग के निगुँग-काव्य की दो शाखार्ये बनाकर इन्हें दूसरी में रखना महत्व-हीन है।"

कमल कुल श्रेष्ठ—हिन्दी प्रेमाख्यानक-काव्य, पृ० १७३, १६५३ श्रजमेर १. "पदुमावित राजा के बारी, हौं जोगी तेहि लागि भिखारी।

जायसी—जायसी ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, पू० २६७

२. "भएऊँ भिखारि नारि तुम्ह लागी, दीप पतंग होर स्रगएऊँ स्रागी। भँवर खोज जस पाने केवा, तुम्ह काँटे में जिन पर छेना।।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३२८ "जेहि कारन पिन पहिरा कन्था, जीन देत हों तेहि के पन्था।"

उस्मान-उस्मान चित्रावली, पु० १३०

प्रभावित नहीं होता ।

श्रन्योक्ति अथवा समासोक्ति सम्बन्धी विवाद को त्याग देने पर भी सूफी-काव्यों में नारी के दो रूप दृष्टिगत होते हैं। पद्मावती, चित्रावली, मधुमालती तथा मृगावती श्रादि केवल सामान्य नायिका मात्र नहीं हैं, वह दिव्य शक्ति की प्रतीक हैं। सूफियों की रहस्यवादी प्रणय-मूला भिवत के अनुसार प्रेमी अथवा ग्रात्मा-साधक है, श्रौर प्रेमिका ईश्वर अथवा दिव्य बुद्धि है। यह दृष्टिविन्दु का श्रन्तर फारसी पद्धति के कारण हैं।

# लोकिक ग्रौर ग्रलौकिक दोनों रूप

सूफियों की भावाभिज्यक्ति एवम् वर्णन शैली की सबसे बड़ी विशेषता यही है, कि उसमें नारी के दोनों रूपों का सम्यक चित्रण मिलता है । वह दिव्य शिक्त की प्रतीक होने के श्रितिरक्त सामान्य श्रित्थ मज्जा की भाव-श्रान्दोलित मानव-प्रतिमा भी है। ग्रलौकिकता से समन्वित होने के साथ ही उसमें व्यावहारिकता एवम् प्रत्युत्पन्न मित भी है। नारी सुलभ ईष्यां, सपत्नी द्वेष की भावना से प्रेरित होकर वह सपत्नी से विवाद करती तथा द्वेष की ज्वाला में ज्वलित होती है। पातिव्रत के गौरव से सम्पन्न इन नायिकाश्रों में दिव्य शक्ति के साथ नारी के सहज समर्पण एवम् उत्सर्ग की भावना भी है। ग्रतः यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि सूफी काव्य में नारी लौकिक ग्रौर ग्रलौकिक दोनों रूपों में चित्रित की गई है। ग्रलौकिक रूप में वह परम शक्ति, ज्योति, साथक की साधना, उपासना ग्रौर भिक्त की पात्री है। लौकिक रूप में वह पुरुष की प्रेयसी ग्रौर पत्नी है। ग्रह के कर्मक्षेत्र, विविध पारिवारिक सम्बन्धों में उसके सत् एवम् ग्रसत् रूप की व्यंजना हुई है।

#### ग्रलौकिक रूप

परम शक्ति की प्रतीक नारी अलौकिक एवम् दिव्य स्वरूप से समस्त विश्व को मोहाभिभूत कर लेती है। उस्मान की चित्रावली संसार की मणि है, देवगण भी जिसके तेज-पुंज के समक्ष नत हैं। ब्रह्म के समान वह विरोधी गुणों से पूर्ण है, प्रकट होते हुए भी वह सामान्य जन की दृष्टि से परे है। चारों वेदों के रहस्य से अभिज्ञ ब्रह्मा तथा निष्काम सेवक शंकर भी उस अदृश्य तेज समन्वित शक्ति की अगाधता को पान सके। साधारण जन के माया तथा भौतिक प्रलोभनों के आवरण से आच्छन्ननयन उसको देखने में असमर्थ है। यद्यपि वह इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो रही है,

हरिकान्त श्रीवास्तव-भारतीय हिन्दी प्रेमाख्यान, पृ० ५७, १६५५, काशी

 <sup>&</sup>quot;भलेहि रंग तोहि आछरि राता, मोहि दोसरे सौ भाव न बाता।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६१

२. "इस परोक्ष ग्रथवा गृह्य प्रेम की व्यंजना की विशेषता यह है, उसमें लौकिक ग्रौर ग्रलौकिक रूप साथ-साथ चलते हैं। दोनों का ग्रपना महत्व होता है।"

प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में उसका ग्रस्तित्व है । इन दिव्य प्रतीकों का नख-शिख वर्णन भी ग्रलौकिकतापूर्ण है। पद्मावती के भृकुटि संचालन से सम्पूर्ण विश्व ग्रभि-भूत है। उस तेज-पुंज की वन्दना देवगण करने को उत्कण्ठित रहते हैं। उसके पायलों के नुपुर में चन्द्र ग्रौर सूर्य की दीप्ति भनकार करती रहती है, नक्षत्र ग्रौर तारे ही उसके पैरों के श्राभूषण हैं? । इन्द्रावती का नख-शिख भी श्रलौकिक है<sup>3</sup>। इस दिव्य शक्ति की प्रतीक नारी के रूप, गुण श्रवण, प्रत्यक्ष ग्रथवा अप्रत्यक्ष दर्शन से, रहस्य-वादी भाषा में नबी अथवा गुरु द्वारा उसके नूर और जमाल का आभास पाकर साधक प्रकृति तथा संसार की प्रत्येक वस्तु एवम व्यापार को उसी भ्रनन्त से प्रभावित पाता है। सूफी साधकों का यह सिद्धान्त कि ईश्वर का ग्रात्मा पर उससे ग्रधिक प्रेम होता है, भी यहाँ घटित होता है। ग्रनेक बाधाओं तथा ग्रवरोधों के मध्य ग्रविच-लित रहने वाले साधक के इस प्रेम को देख कर, उसकी गूढ़ता का परिचय पाकर उस दिव्य शक्ति प्रथवा विद्या का भी उस पर विशेष ग्रनुराग हो जाता है, वह भी उसकी विरह वेदना से व्यथित हो जाती है। नारी के अलौकिक रूप के दर्शन-काल में, ग्रथवा दिव्य शक्ति के साक्षात्कार में साधक उस तेजपुंज को सह नहीं पाता ग्रौर उसे हाल ग्रथवा बेसुधी ग्रा जाती है। इस ग्रलौकिक नारी के ग्राकांक्षी पुरुष को स्वर्ग की ग्रमिलाषा नहीं रहती है ४। वह पुरुष की ग्ररु, उसके प्रेम पंथ की निर्देशिका होती है। इसके मोहन रूप, दिव्य तेजोमय सौन्दर्य के ग्रवलोकन के उपरान्त साधक में दृढ़ता एवम् साहस का स्फुरण होता है, श्रौर उसके चरणों में अपने प्राण का पुष्प

१. "उन बानन्ह ग्रस को न मारा । बेधि रहा सगरौ संसारा ॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० १८६

<sup>&</sup>quot;गगन नखत ग्रस जाहि न गने। हैं सब बान ग्रोहि के हने ॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, (गुप्त) पृ०१८६

२. "देवता हाथ-हाथ पगु लेही, पगु पर जहाँ सीस तहँ देहीं। माथे भाग को दहुँ ग्रस पावा, कँवल चरण नै सीस चढ़ावा।। चूरा चाँद सुरज उजियारा, पायल बीच कर्राह भनकारा। ग्रावट विछिया नखत तराई, पहुँच सकै को पाविन्ह ताई।।"
जायसी — जायसी ग्रन्थावली, पृ१६६

 <sup>&</sup>quot;श्ररु रूपवन्ती सुन्दर श्राहै, विनु देखे सब ताहि सराहै । खोले मुख परभात देखावें, खोलें केस सांभ होइ श्रावै ।"

नूर मुहम्मद—इन्द्रावती : हिन्दी कवि श्रौर काव्य भाग ३ : पृ० ६०, इलाहाबाद

४. "हों कविलास काह ले करऊँ, सोई कविलास लागि श्रोहि मरऊँ। श्रोहि के बार जीवनहुँ वारो, सिर उतारि नेयछावरि डारों॥" जायसी—जायसी ग्रन्यावली (माता प्रसाद गुप्त) पू० २६२

भी चढ़ा देने को तत्पर हो जाता है । नारी का लौकिक रूप

प्रतीक तथा कुछ विशेष स्थलों को हटा देने पर सुफी कवियों की नारी लौकिक श्रीर सामान्य हो जाती है। इनके प्रेम-प्रधान दृष्टिविन्दु के अनुसार प्रेम ही जीवन की चरम गित है। इनके पात्रों का आदर्श प्रेम-मार्ग को अपनाना ही है। नारी के लौकिक रूप में प्रेयसी के रूप की ही प्रधानता है। वह प्रेमोन्मत्त प्रेमिका सामाजिक प्रतिबन्धों को नगण्य मानती है तथा बाधा ग्रौर कठिनाइयों से पराभूत नहीं होती है। उनका प्रेम नक्षत्र के समान गतिशील न होकर शिला सा दृढ़ ग्रौर ग्रविचल होता है। साधारण मानवी के समान वह वियोग की वेदना से दुखी और संयोग की सरसता में लीन हो जाती है। उसके प्रेम का पर्यवसान ग्रन्त में विवाह होता है। विवाह के उपरान्त प्रेयसी की उद्दाम प्रेम-भावना वासना के निर्जीव विलास में निमिज्जत हो जाती है। इन प्रेम गाथाकारों की भावना फारसी और सामयिक परि-स्थितियों के विलास प्रधान दृष्टिविन्दु के कारण वैभव ग्रौर विलास के सीमित क्षेत्र में ही केन्द्रित रही । इन समस्त किवयों की नायिका वैभव एवम् विलास में पली सुक्रमारी हैं। सामान्य नारी, उसके दूख-सुख इनके काव्य में ग्रभिव्यक्ति न पा सके। सभी सुफी नायिकाएँ पद्मावती, मधुमालती, इन्द्रावती ग्रीर चित्रावली वैभव ग्रीर ऐ्स्वर्य की ही पुष्ठभूमि में पलती हैं। पुष्पशैया पर पली यह नारी सौस्य ग्रौर विलास की अमराई में यौवन और प्रणय के सुनहले स्वप्न देखती हैं। यौवनागमन के साथ ही कन्त की चाह उनके हृदय को गुदगुदाने लगती है ।

पुनः प्रेम का व्यापार ग्रारम्भ हो जाता है। चित्र-दर्शन गुण-श्रवण, स्वप्न-दर्शन ग्रादि से प्रेम का ग्रारम्भ होता है। सामाजिक बन्धन एवम् रूढ़ियाँ कुल-लज्जा ग्रीर गुरुजनों का विरोध ग्रादि ग्रवरोधों के मध्य प्रेम का यह पादप विकसित होता रहता है। इन सुकुमारियों का विरह ऊहात्मक व्यापारों ग्रीर राजकीय शीतोपचारों से पूर्ण है। इन समस्त ग्रवरोधों एवम् किठनाइयों के उपरान्त विवाह हो जाता है। विवाहोपरान्त मिलन के समय की वासना एवम् कामुकता के प्रदर्शन में इन किवयों ने ग्राध्यात्म की पावनता तथा मर्यादा का ग्रतिक्रमण कर दिया है। इन नायिकाग्रों में प्रेयसी रूप के ग्रतिरिक्त सामाजिक ग्रयवा पारिवारिक

जायसी-जायसी ग्रन्थावली, : रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २१,

१. "सो पदमावित गुरु हो चेला, जोग तन्त तेहि कारन खेला। जीउ काढ़ि भुई धरौ लिलाटू, ग्रोहि कह देहुँ हिए में पाटू।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली: माता प्रसाद गुप्त: पु० २८४

२. "एक दिवस पदमावित रानी, हीरामन तहं कहा सयानी । सुन हीरामन कहीं बुभाई, दिन-दिन मदन सतावे थाई । जोवन मोर भयो जस गंगा, देह-देह हम्ह लगा अनंगा ॥"

जीवन के मध्य सत् ग्रीर ग्रादर्श रूप की ग्रिभिव्यक्ति कम हुई है। इनके त्याग ग्रीर बिलदान की सीमा उत्सर्ग की भावना का ग्रवसान प्रेयसी रूप में ही हो जाता है। उनमें धैर्य एवम् सिह्ब्गुता का ग्रभाव है। सपत्नी के उल्लेखमात्र से द्वेष ग्रीर ईब्यी चीत्कार कर उठती है। सामयिक प्रभाव के कारण इन प्रेम-काव्यकारों की नारी का रूप प्रंगार की छाया से मिलन है। नारी-भेद कथन तथा उद्दीपन विभाव के ग्रन्तर्गत नख-शिख वर्णन की प्रणाली ग्रहण में इनका प्रंगारी दृष्टिकोण स्पष्ट है। पद्मावत ग्रीर चित्रावली में नायिकाग्रों के जातिगत भेदों का उल्लेख तथा उनके लक्षणों का चित्रण हुग्रा है। विविध जाति की स्त्रियों के वर्णन में नायिका-भेद की परम्परा का ग्राभास मिलता है?।

### कवियों की नारी-विषयक उक्तियाँ

इन सूफी किवयों ने नारी के स्वभाव, उसके मूल्य सम्बन्धी कुछ सामान्य उक्तियाँ की हैं, इनका कारण चाहे परम्परा रही हो अथवा युग की व्यापक विलासी प्रवृत्ति के कारण नारी को तुच्छ समभने की प्रवृत्ति। यह उक्तियाँ तत्का-लीन नारी की स्थित तथा किवयों की नारी-भावना पर प्रकाश डालती हैं। पद्मावत में पद्मावती के रूप सौरभ से मतवाला होकर रत्नसेन सिंहल को प्रस्थान करता है। उसकी विवाहिता पत्नी राम और सीता का उदाहरण देकर साथ ले चलने का अनुरोध करती है। रत्नसेन उसके स्नेहसिक्त अनुरोध को ठुकरा कर सम्पूर्ण नारी जाति पर मतिहीनता का आरोप करता है । वह नारी को भोग की

१. नारी-भेद वर्णन, राधवचेतन द्वारा तथा नखिशख वर्णन— जायसी—जायसी ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, पृ० ४२६, ४३४ से ४४४ तक

उस्मान चित्रावली—पृ० २१०, २१७

२. "चली भान सो बाह्मन बारी, बनियाइन नाइन पितहारी, चली सोनारिन कंचन बरनी, रजदूती खतरिन मन हरनी । लोनी धन हलवाइन भली, श्रधर मिठाई बाँटत चली।"

नूर मुहम्मद-इंद्रावती, प्० ६५

"भै ब्रहान पद्मावती चली, छत्तीस पुरी में मोहते भली। भै कोरी संग पहिरि पटोरा, बांभिन ठाउँ सहस ब्रंग मोरा। ब्रगरवारिनि गज गवन करेई, वैसिनि पाव हंस गति देई। चंदेलिन ठवँकन्ह पगढ़ारा, चली चौहानी होइ भनकारा। चली सोनारि सोहाग सोहाती, ब्रौ कलवारि प्रेम मधुमाँती॥"

जायसी--जायसी ग्रन्थावली, पृ० २४४, २४६

३. "तुम्ह तिरिद्या मितहीन तुम्हारी, मुख्ल सो जो मतै घर नारी।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० २०६ सामग्रियों में सम्मिलित कर योगियों के लिए उसे ग्रनावश्यक बताता है । दूसरे स्थल पर रणोद्यत बादल उसे ग्रबला तथा बुद्धिहीन बताता है। पुनः उसकी ग्रचेतन भूमि से तुलना करके, तिरिया श्रीर भूमि दोनों को ही खड्ग की श्रनुगामिनी बताता है । यह उक्ति उस समय के राजपूतों के प्रताप, नारी श्रौर प्रेम को कारण बनाकर युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति की स्रोर इंगित कर रही है। राजपूतों में नारी का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व न था। उनको ग्रपना वर निर्वाचन करने में स्वतन्त्रता न थी। घोर संग्राम ग्रौर भीषण नर-संहार नारी को लेकर ही होते थे, तथा भूमि के साथ ही नारी भी विजयी की संपत्ति हो जाती थी। नारी वासना का प्रतिरूप मान कर ग्रसत् की वाहिका तथा कर्तव्य मार्गकी वाधा मानी जाती थी। इन्द्रावती में राजकुंवर के ग्रपने विवाहिता के प्रति कथन में इसी प्रकार की ध्विन है । चित्रा-वली के नायक सुजान का दृष्टिकोण तुच्छता एवम् हीनता का ही है। नारी की सुलभता के कारण उसका कुछ मूल्य नहीं था, वह पैर की जूती अथवा उपानह समभी जाती थी। उससे अन्धानुकरण एवम् अनुकूलता की अपेक्षा की जाती थी । सुजान पुनः नारी को ही सम्बोधित करके उसे विवेकमयी बताता है, श्रौर कहता है कि स्त्रियों की स्थिरता के कारण लोग उन्हें देहरी कहते हैं, ग्रौर वह घर संभा-लती है, इसलिए घरनी ग्रथवा गृहिणी कहते हैं। ग्रतः उसकी सार्थकता गृहजीवन के कर्तव्यों का सम्पादन करने में ही हैं । जल में विपत्ति पड़ने पर जब चित्रावली एवम्

२. "तिरिया पुहुमि खरग की चेरी। जीतै खरग होइ तेहि केरी।"

"तुम्ह श्रवला मुग्धवुधि जानै जानिहार जहँ पुरुषन्ह कह वीर-रस भाव न तहां सिगांर ॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पू० ५३२

३. "तुम कामिनी मत हीनी भोग सुपावह मोंहि। प्रेम खींच है मो कहँ सूभ बूभ निह तोहि॥'' नूरमुहम्मद—इन्द्रावत, हिन्दी के किव और काव्य भाग ३ में से, पु० ८७

४. ''जैसे पनही पांव की वैसे तिया सुभाउ।
पुरुष पन्थ चिल ग्रापनै, पनही तजै न पाउ॥"
उस्मान—चित्रावली (जगमोहन सम्पादित) पृ०१७६

पू. "कहें सुजान सुनहु वर नारी। तुम सयानि औ बूभनहारी। मेहिरन्ह कहें लोग सब देहरी। घरै श्रसन स्थिर सोई मेहरी।। श्री पुनि घरिन कहै सब कोई। घरिह संभारै घरनी सोई।।" उस्मान—चित्रावली (जगमोहन सम्पादित) पृ०१७६

 <sup>&</sup>quot;जोगिन्ह कहा भोग सों काजू चहे न मेहरी चहे न राजू" जायसी — जायसी ग्रन्थावली (माताप्रसाद गुप्त) पृ० २०६

कौलावती में बिलदान होने के लिए विवाद होता है, तब भी सुजान उनके प्रति ही नहीं सम्पूर्ण नारी जाति के प्रति ग्रवज्ञा दिखलाता हुग्रा उन्हें बुद्धिहीन का विशेषण देता है । नारी स्वभाव से ही दुर्बल ग्राघात सहने में ग्रसमर्थ समभी जाती रही है । सुजान के न मिलने पर जब राजा दुखावेग में रुदन करने लगता है तब उससे प्रकारान्तर से यही कहा जाता है कि वह पुरुष है उसे साहस रखना चाहिए, रुदन ग्रीर करुणा स्त्रियों का शस्त्र है ।

युग की भावनाम्नों के प्रभाव से नारी भोग का उपकरण तथा विलास का साधन थी किन्तु साथ ही वह पुरुष के पुरुषत्व की कसौटी थी। जब म्रलाउद्दीन राजा से पिद्यानी को माँगता है, तब नारीत्व की मर्यादा की रक्षा में सन्नद्ध क्षत्रिय वीर का स्वाभिमान चीत्कार कर उठता है। चाहे जितना बड़ा वैभवशाली राजा हो, किन्तु किसी की ब्याहता स्त्री को मांगना म्रनुचित है । नारी की मर्यादा उसके गौरव की रक्षा के समक्ष बड़े-बड़े राज्य भी उत्सर्ग किए जा सकते हे । किन्तु सर्वत्र नारी की मर्यादा उपके गौरव की रक्षा के समक्ष बड़े-बड़े राज्य भी उत्सर्ग किए जा सकते हे । किन्तु सर्वत्र नारी की मर्यादा को यह गौरव नहीं प्राप्त था। विलास की प्रवृत्ति तथा सामन्तवादी परम्परा में नारी उपहार की वस्तु, राजनीति के दांव-पेंचों का मस्त्र, सामग्री समक्षी जाती थी। सोहिल राजा सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर कौलावती को मांगता है, ग्रीर बलप्रयोग का भय दिखलाता है । किन्तु क्षत्रिय जाति का म्रादर्श यही माना जाता था कि यदि कहीं स्त्री म्रथवा गाय की करुण पुकार सुनें तो सब प्रकार की कठिनाइयों एवम् बाधाम्रों को सहन कर उनकी रक्षा करना उचित है। इसके प्रतिकृत चलने से म्रपयश एवम् पाप का भागी होना पड़ता था । नारी म्रवट्य थी, नारी यध महान पातक समक्षा जाता था। तभी माधवा-

 <sup>&</sup>quot;किहिसि मेहिरिन्ह बुद्धि नींह रित, हौं ग्रब मरहुँ होहि सती।"
 उस्मान—चित्रावली, पु० २३२

२. "जो तुम पुरुष भरो ग्रस रोई, मेहरिन्ह का समुकावै कोई ।" उस्मान—चित्रावली, पु० ८७

३. "का मोहि सिंघ देखाबिस ग्राई, कहाँ तो सारदूल लेखाई। भलेहि साह पुहुमिपित भारी, माँग न कोई पुरुख के नारी॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली: माताप्रसाद गुप्त: पृ० ४४७

४. ''जो पे गृहनि जाइ घर केरी, का चितउर केहि काज चँदेरी।'' जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ४४८

४. "जौ हित देउ तो मया करेऊ, नाहि तो कि कि कि प्राई लेऊँ।" उस्मान-—चित्रावली, पु० १८८

६. "क्षत्री सुनि जो ना करै, तिय ग्रह गाय गुहारि।
पुहुमी कुल गारी परै, सरग होइ मुख छारि।।"

उस्मान—चित्रावली, पृ० १४६

नल कामकन्दला में कामकन्दला की मृत्यु-हेतु भ्रपने को समभ कर विक्रम को परिताप होता है <sup>९</sup>।

युग की विचारधारा के अनुसार नारी पत्नी, सहधिमिणी न होकर दासी थी। कुश और जल लेकर कन्या का पिता उसे समिपत करते हुए विनय करता था, कि पित उसे दासी समभ कर ग्रहण करें?। नारी को ग्रपनी कुलमर्यादा तथा सामाजिक मान्यताओं में सीमित होकर चलना पड़ता था। चिरत्र की पिवत्रता पर ग्रधिक बल दिया जाता था । कन्या-जन्म विवाह की किठनाइयों, पिरिस्थितियों की ग्रनिश्चितता में दुख और चिन्ता का कारण था। जब तक कन्या का विवाह नहीं हो जाता था माता-पिता के ऊपर उत्तरदायित्व का भार रहता था। किन्तु वह केवल दुख का कारण न थी, प्रत्युत कभी-कभी गृह को ग्रालोकित करने वाली होकर कन्यादान के पित्रत्र पुण्य द्वारा माता पिता का उद्धार करती थीं । नारी शरीर-विकय की प्रथा प्रचलित थी। इन सूफी-काव्यों में वेश्या का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। सिंघल के हाट का वर्णन करते हुए जायसी ने श्रृंगार हाट में रूप ग्रीर यौवन का लेन-देन करती हुई, नव प्रसाधन से सुसज्जित भौंह-धनुष के कटाक्ष बाण से पुरुषों का ग्रहेर कर रही वेश्याओं का उल्लेख किया है । माधवानल की कामकन्दला स्वयं राजदरबार में मृत्य करनेवाली पातुर थी । बहु-विवाह प्रचलित था। ररनसेन के नौ लाख तथा गंधवंसेन के सोलह सहस्र रानी थीं ।

- "प्रथमिह तिरिया वध मैं कीन्हां।"
   ग्रालम —माधवानल कामकन्दला, पृ० २१६ : हिन्दी कवि ग्रौर काव्य :
- २. "किहिसि लेहु यह चेरी जानी में संकल्गी दै कुश पानी। बोलसु जैस जग रीती, तैं अपने भुजबल यह जीती।" उस्मान—चित्रावली, पृ०१५४
- ३. ''किहिसि न मुई ऐसन बारी, जे श्रवने कुल लाइसि गारी ।'' उस्मान—चित्रावली, पु० १८८
- ४. ''ग्रातमजा जो होत एक होत सदन उँजियार कन्यादान दिहें ते होते मुकुत हमार।'' नूरमुहम्मद—इन्द्रावती : हिन्दी के कवि श्रौर काव्य : पृ० ८३
- ५. "पुनि सिगारहाट धनि देसा, कइ सिगार तहं बैठी बेसा । हाथ बीन सुनि मिरग भुलाही, नर मोहिह सुनि पैग न जाहीं । भौंह धनुक तह नैन श्रहेरी, मार्राह बान सान सौं फेरी ।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० १४५, १६५२, इलाहाबाद
- ६. "तिहिपुर बसै चन्द्र की कला पातुर सुनी कामकन्दला ताको रूप बरिन को पारा, बरनत सहस्र जीभ पुनि हारा।" श्रालम—माधवानल कामकन्दला, पृ० १६० (हिन्दी के किव श्रौर काव्य)
- ७. जायसी-जायसी ग्रन्थावली, पू० २०७ ग्रौर १५२, माताप्रसाद गुप्त

# नारी का सत् एवम् स्रादर्श रूप

इन प्रेमाख्यानक काव्यों की नारी-भावना में ग्रादर्श ग्रौर कर्तव्य पर स्थित उत्सर्गमयी नारी के चित्रण भी मिलते हैं। स्वार्थहीन ग्रविचल प्रेम, पत्नी की दृढ़ ग्रनुरिवत, तथा सपत्नी के प्रति भी स्नेह श्रीर शुभेच्छा की भावना मिलती है। पतिव्रता नारी जीवन-पर्यन्त अपने धर्म पतिभिन्त, पर अटल रहती है और पति की मृत्यु के उपरान्त उसी शैया पर चिर-निद्रा एवम् महामिलन में लीन हो जाती है। सुफी कवियों ने नारी की उदात्तभावनायों का चित्रण भी किया है। प्रेम श्रीर स्नेह की दोला पर श्रादर के भूंक भूलने वाली मानिनी, रूपगर्विता नाग-मती पित-वियोग में श्रत्यन्त दीन एवम् वेदनाव्यथित हो जाती है। वह विरह में ग्रपने ग्रस्तित्व को भूल पक्षियों से ग्रपनी विरह-वेदना कहती है। प्रियतम के वियोग में समस्त सुखद वस्तुएँ उसे दुख ग्रौर वेदना से पूर्ण प्रतीत होती है। उसके विरह में हिन्दू गृहिणी के सात्विक मर्यादापूर्ण जीवन का आभास मिलता है। पति के सान्निध्य के लिए व्याकुल वह अपने अत्तित्व को मिटाकर, निजत्व को विसरा कर पित के मार्ग में उड़ने वाली रज होने को भी प्रस्तुत है । नागमती भौंरा तथा काग से प्रिय को संदेश कहलाती है उसकी विरह-वेदना-क्लान्त दृष्टि को यही प्रतीत होता है कि उसकी विरहाग्नि के धुँए से ही यह सब काले हैं रे। यद्यपि उसमें मानव सुलभ ईर्ष्या, द्वेष, राग की भावनाएँ हैं पर कवि उसकी दुर्बलताग्रों को शी घ्र ही दूर कर देता है। ग्रन्त में, पित की मृत्यु के पश्चात् ग्रादर्श राजपूत ललना के रूप में वह पति के साथ ग्रग्नि मालाग्रों में चिरविश्राम करती है। पद्मावतो के चरित्र का विकास पहले प्रेम के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाली प्रेमिका के रूप में होता है<sup>3</sup>। चित्तौड़ में वह एक कुशल ख्रौर दूरदर्शी गृहिणी के रूप में दृष्टिगत होती है। राजा के द्वारा अपमानित कर निकाले हुए राघव चेतन को वह कंगन देकर संतुष्ट करना चाहती है । राजा रत्नसेन के ग्रलाउद्दीन द्वारा बन्दी बना लिए जाने पर अपनी सूक्ष्मदर्शिता से वह उसको मुक्त करा देती है। कुमुदिनी के प्रलो-भन के उत्तर में दिए कथन में उसके सतीत्व एवम् दृढ़ पतिभक्ति, एकनिष्ठा का मनोहर रूप व्यंजित होता है। उसके शब्दों में विलासिनी की लिप्सा नहीं है,

जायसी--जायसी ग्रन्थावली, पू० ३५८

जायसी —जायसी ग्रन्थावली पृ० २६४

१. "यह तन जारों छ।र कै कहाँ कि पवन उड़ाउ मकु तेहि मारग होइ परो कंत घर जहँ पाउ।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, : माताप्रसाद गुप्त : पृ० ३६०

२. "पिय सौ र्क्हेहु संदेसरा ऐ भँवरा एँ काग सो घनि बिरहें जरि गई, तेहिके धुंवा हम लाग।"

३. "जौ रे जिम्रहि मिलि केलि कर्राह मर्राह तौ एकहि दोउ तुम्ह पे जियँ जिनि होऊँ कछू, मोहि जियँ होउ सो होउ ॥

प्रत्युत पतिव्रता का भ्रात्मविश्वास, निस्पृह प्रेम ध्विनत होता है । विजयी बादल के साथ भ्रालाउद्दीन के बन्दीगृह से मुक्त होते हुए राजा की भ्रारती करते समय समर्पण की भावना साकार हो उठती है। वह तो भ्रपने हृदय की कोमल भावनाभ्रों, भ्रपने शरीर की भेंट पहले ही दे चुकी, भ्रब वह भ्रपने उसी भ्राराध्य की पूजा पूर्व-समर्पित की हुई सामग्री से कैसे करेर।

शत्रु के साथ युद्ध करता हुग्रा रत्निसिंह परमगित को प्राप्त होता है ग्रौर पद्मावती नव वस्त्राभूषणों से सिज्जित होकर प्रिय-सहगमन को प्रस्तुत होती है। यह सहगमन, ग्रथवा सहमरण क्षत्रिय नारी के जीवन का उज्जवलतम्, भव्य-तम् ग्रादर्श है। यह वेदना एवम् दुख का ग्रवसर न होकर सुख ग्रौर उल्लास का समय है। जब दोनों प्रेममयी ग्रात्माएँ ग्रनल के कोड़ में वैवाहिक सम्बन्ध की ग्रविच्छिन्तता को सिद्ध करती हुई ग्रक्षय श्रृंगार एवम् विलास में लीन हो जाती हैं। नागमती ग्रौर पद्मावती दोनों सती हो जाती हैं इस प्रियानुरागिनी सती स्त्रियों के ग्रनुराग से स्वर्ग भी रतनार हो जाता है। उस्मान की चित्रावली में कौंलावती में ग्रात्मोत्सर्ग की भावना का चरमोत्कर्ष दृष्टिगत होता है। वह सपत्नी तथा पति के कल्याण के लिए प्राणार्पण को प्रस्तुत हैं । माधवानल कामकंदला

- १. "कुमुदिनि बैन सुनाए जरे, पदुमिनि हिय ग्रॅगार जस परे रंग ताकर हों जारों रचा, ग्रापन तिज जो पराएं लचा। एहि जग जौ पिय करिहिन फेरा, ग्रोहिजग मिलिहि सो दिन दिन मेरा। जोबन मोर रतन जहं पीऊ, बिल सौपौ यह जोबन जीऊ।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पु० ५१७
- २. ''पूजा कविन देउँ तुम्ह राजा, सबै तुम्हार ग्राव मोहि लाजा तन-मन जोबन ग्रारित करेऊँ, जीउ काढ़ि ,नेवछाविर देऊँ। पथ दूरि के दिब्टि बिछावौ तुम्ह पग घरहु नैन हौ लावौँ पायह बुहारत पलक न मारौँ, वरुनिन्ह सेति चरम रज भारो। हिया सो मेंदिल तुम्हारे नाहाँ, नैनिन्ह पंथ ग्रावहु तेहि माँहा।'' जायसी जायसी ग्रन्थावली, पृ० ५४७
- ३. "नागमती पदुमावित रानी, दुवौ महासत सती वखानी बार्जीह होइ प्रकृता, दुग्रौ कंत लें चाहंह सूता । एक जो बाजा भएह विवाह, ग्रव दोसरे श्रोर होय निबाह । जियति जो जिरिह कंत की श्रासा, मुएं रहिस बैठेहि एकपासा । जियत कंत तुम्ह हम कंठलाई, मुए कंठ निह छाड़ित साँई श्रौ जो गांठ कन्त तुम जोरी, श्रादि श्रन्त दिन्हि जाइ न छोरी ।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ५५३
- े. "कहिसि कि हौ बिल देऊं, सरीरा । मकु यें दोउ लिंग लागै तौरा ।" सौत के प्रति बचन— "कहिसि कि हाँ ग्रपराधिनि तोरी करहु छोह सुन बिनती मोरी"

की नायिका में नर्तकी होते हुए भी एकनिष्ठ प्रेम का चरम विकास है  $^{9}$ । नारीगत् स्रादर्श

इन सूफी किवयों का नारी-श्रादर्श भी पातिव्रत का ही है वह भी नारी की चरम गित पित सेवा ही मानते हैं । सेवा ही पित को वश करने का साधन हैं । सूफी किवयों को भारतीय नारी का त्याग, सिह्ब्णुता एवम् श्राज्ञापालन का श्रादर्श मान्य है। चित्रावली में सिखयों द्वारा प्रदत्त शिक्षा, सुजान के इस कथन, जो घर संभाने वही गृहिणी है, में नारी गत श्रादर्श स्पष्ट हो जाता है।

#### श्रसत् रूप

इन सूफी काव्यों में नारी के असत् कर्तव्यच्यूत रूप भी मिलते हैं। बादल की माता, और बादल की स्त्री भी क्षणिक दुर्बलता के कारण क्षात्र-धर्म के उदात्त आदशों से विमुख हो जाती हैं। बादल की पत्नी नव परिणीता षोड़शी है अतः हृदय की मधुर भावनाओं एवम् शृंगार-लालसा में बाधा पड़ने से उसे क्षोभ होना स्वाभाविक है। वह नव-शृंगार सज्जा से पित को विलास सुख का प्रलोभन देकर रोकना चाहती है। पुनः यह सोच कर कि प्रिय रण-विमुख हो नहीं सकता वह उसे रण-सज्जा से प्रस्तुत करती हैं । कुमुदिनी तथा देवपाल की दूती असत् नारी है। वह कपट पाखण्ड की प्रतीक-सी है। वह अपने टोने से असम्भव को भी संभव

रहे सदा तुम सीस पर सेंदुर भाग सोहाय। हौ समदित ही चरन गहि इहै मोर श्रनुराग।

उस्मान—चित्रावली : जगमोहन सम्पादित : पृ० २३१

- १. यह हिय बज्ज वज्ज से, गाढ़ा, पाल्यों बज्ज बज्ज से बाढ़ा।
   जा दिन मीत विछोहा भयऊ, तविक निखंड खंड ह्वै गयऊ।
   ग्रालम—माघवानल कामकंदला, पृ० २२०, हिन्दी के किव ग्रौर काव्य
- २. सोई पियारी पियहि पिरीती, रहे जो सेवा श्रायसु जीती। जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पु० ३७७
- ३. इन्द्रावित प्यारी कहेउ, ताकहँ चाहे पीउ । जो पिय की सेवा किहे, गरब राखै जीउ ।

तूरमुहम्मद - इन्द्रावत, हिन्दी के कवि भ्रौर काव्य, पृ० १०५

- ४. पायन्ह परै लिलाट धनि विनर्ति सुनहु हो राय । ग्रलक परी फंदवारि होइ कैसेहुँ तजै न पाय ।। जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ५३२
- रोएँ कंत न बहुरै तेहि रोएँ का काज।
   कंत घरा मन जूभरन धनि साजे सब साज।।
   जायसी—जायसी प्रन्थावली, पृ० ५३४

करने की क्षमता दिखलाती है । ग्रन्य सूफी काव्यों में नारी दिव्यशक्ति के प्रतीक के सहायक, सत् रूप में ही ग्राती है ।

सूफी काव्यों की नारी भावना में मिश्रित दुष्टिविन्दु मिलते हैं। अपनी प्रगाढ़ रति की भावना की ग्रिभिव्यंजना के लिए उन्होंने नारी को परमात्मा का प्रतीक ग्रवस्य माना ग्रौर उसके विरह में साधक की विकल विरह-वेदना का चित्रण किया है। उन्होंने नारी के सत् रूपों का सुन्दरतम् विकास दिखलाया है। किन्त कथा में किए हुए सामान्य कथनों से उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। नारी मर्यादा तथा उसका गौरव मान्य होते हुए भी सूफी कवियों के अचेतन मन में —स्वर्ग से म्रादम के निष्कासन का कारण हौवा की मूर्खता थी —यह घारणा छिपी ् हुई थी । समकालीन परिस्थितियों में ग्रज्ञान एवम् ग्रशिक्षा के कारण, नारी-जाति में बौद्धिक विकास की न्यूनता ने उनकी धारणा को पुष्टि दी ग्रीर उन्होंने निश्चयात्मक स्वर में घोषित कर दिया कि तिरिया बुद्धिहीन होती है। मेहरी श्रबोध मुर्ख, विवेकरहित है, उसकी परामर्श से कार्य करने में पतन श्रवश्यम्भावी है। हठयोग के साथ, ब्रह्मचर्य एवम् कामिनी त्याग की भावना का भी प्रभाव उन पर पड़ा। उन्होंने भी नारी को भोग का कारण तथा माया का मुल माना। परन्तु उनके स्वर में सन्तों के समान तीव्र भत्सीना ग्रीर ताड़ना नहीं है। तत्कालीन युग में केवल भारत में ही नहीं, प्रत्युत संसार के सभी देशों में पातिव्रत धर्म में ही नारी की एकमात्र गति मानी जाती थी, इन प्रेमगाथाकारों ने भी पति-भिवत, दृढ़िनिष्ठा ग्रादि पर ग्रिधिक बल दिया है।

कुमुदिन कहा देखु, में सोहौं, मानुस काह देवता भोहा । जस कांवर चमारी लोना, को न छरा पाढ़ित श्रौ टोना ।। जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ५१०

# सगुण भक्ति

#### प्रकरण १

# रामकाव्य में नारी-भावना

मध्ययुगीन जीवन की अलस, आदर्शहीन तन्द्रा में लीन हिन्दू जाति सन्तों की बानी तथा सूफी किवयों की हृदयस्पर्शी प्रेम-कथाएँ सुन चुकी थी। सन्तों का निराकार और निर्णुण ब्रह्म उनके लिए केवल कौतूहल का विषय था। सूफी सन्तों ने लौकिक प्रेमगाथा द्वारा अलौकिक प्रेम-आत्मा और परमात्मा के एकीकरण-का जो परिचय दिया, उसने अपनी मार्मिकता से उनके हृदय को स्पर्श तो किया, किन्तु मानस की मृदु भावनाएँ सामान्य एवम् व्यावहारिक जीवन के मध्य निर्णुण ब्रह्म के रहस्य के अभेद्य पट से टकरा कर बिखर गई। सामाजिक विषमता, धार्मिक विश्वंखलता एवम् नैतिक अधःपतन के मध्य रामानन्द की शिष्य परम्परा में गोस्वामी तुलसीदास आदि रामकाव्यकारों ने सगुण ब्रह्म के लोकरक्षक के रूप को जगत के कर्मक्षेत्र में अवतरित किया । रामकाव्य में जीवन के समस्त क्षेत्रों में कर्मण्यता एवम् आदर्श का परिपाक हुआ है। तत्कालीन दुर्बल जीवन-दर्शन, डगमगाती हुई नैतिकता और कम्पित होती हुई कर्तव्यभूमि में इस सर्वांगीण उदात्त आदर्श ने जीवनोन्मेष किया। रामकाव्य के कियाों ने राम के लोक संग्रहकारी रूप के आलोक में श्रुति-सम्मत मार्ग का निर्देश किया। कृष्ण-काव्य की रागानुगा भिवत के समान राम का प्रतीक भी सामान्य जनता के लिए ग्राह्म और सुलभ था ।

१. "उसी ग्रादर्श चिरत्र के भीतर ग्रपनी ग्रलौिकक प्रतिभा के बल से उन्होंने धर्म के सब रूपों को दिखाकर भिक्त का प्रकृत ग्राधार खड़ा किया। जनता ने लोक की रक्षा करने वाले प्राकृतिक धर्म का मनोहर रूप देखा।"

रामचन्द्र शुक्ल--- तुलसी ग्रन्थावली, तीसरा खण्ड (प्रस्तावना) पृ० १०१ सं० १६८०, काशी

२. "भगवान का जो प्रतीक तुलसीदास ने लोक के सम्मुख रखा है, भिक्त का जो प्रकृत भ्रालंबन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सौन्दर्य शिक्त श्रौर शील तीनों विभूतियों की पराकाष्ठा है। सगुणोपासना केये तीन सोपान है जिन पर हृदय क्रमशः टिकता हुग्रा उच्चता की श्रोर बढ़ता है। इनमें

तुलसी राम भिक्त को वैयिक्तिक रूप न देकर मानव को पूर्ण बनाने वाली साधना मानते हैं, ग्रत: उनका काव्य सामाजिक, पारिवारिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक जीवन के उच्चादशों से ग्रनुप्राणित है।

# रामकाव्य की पृष्ठभूमि

यालोच्य रामकाव्य के किवयों के समक्ष कोई स्पष्ट ग्राधार न था। सर्व-प्रथम वैदिक रामायण में राम का उल्लेख मिलता है, परन्तु उसका काल संदिग्ध है। वाल्मीिक ने ही रामाख्यान के बिखरे कथा सूत्रों को संगठित किया। महा-भारत एवम् जातकों में भी रामकथा का उल्लेख मिलता है, जैन राम कथा का अपना पृथक स्वरूप है। पुराणों में राम से सम्बन्धित प्रसंगों का ग्राधार वाल्मीिक रामायण है। भागवत पुराण, योग वासिष्ट, ग्रध्यात्म रामायण ग्रादि धर्मग्रन्थों में राम ब्रह्म के गौरवमय रूप में ग्रवतरित हुए हैं। कालिदास के 'रघुवंश', प्रवर-सेन क्रत 'रावण-वध' ग्रादि संस्कृत ग्रन्थों से भी हिन्दी रामकाव्य को प्ररणा मिली। हिन्दी भाषा में रामकाव्य की परम्परा संक्षिप्त ही है। भूपित ने १३४२ संवत् (१२८५ ई०) में रामायण लिखी, ग्रन्य मुख्य कि तुलसीदास १५६८ सं० (१५४१ ई०) नाभादास १६५७ सं० (१६०० ई०) केशवदास १६१२–७४ (१५५५-१६७३) ग्रीर सेनापित हैं। उस युग की उच्छुद्धाल लोक-रुचि के ग्रमुकूल न होने के कारण राम-काव्य का प्रचार ग्रधिक न हो सका।

रामकाव्य के प्रतिनिधि किव तुलसी के दार्शनिक सिद्धान्तों के विश्लेषण से रामकाव्य का दर्शन स्पष्ट हो सकेगा। हिन्दू जीवन की संचालिका शक्ति धर्म है, श्रौर धर्म एवम् दर्शन का श्रन्थोन्याश्रय सम्बन्ध है। श्रतः रामचरितमानस दर्शन के मूल तत्त्वों को प्रस्तुत करता है। तुलसी के दार्शनिक सिद्धान्तों के विषय में मतभेद है, कोई उन्हें विशिष्टाद्वैतवादी श्रौर कोई श्रद्धैतवादी बताता है। तुलसी के राम समस्त कारणों से परे ईश हैं, वह श्रनीह, श्रनाम, श्रज सिच्चदानन्द विश्व-रूप भगवान है। वेद उसे श्रादि श्रन्त हीन बताते हैं। रधुकुल श्रवतंश राम ही सिच्चदानन्द श्रौर व्यापक ब्रह्म हैं। गोस्वामी तुलसीदास सग्रुण श्रौर निर्गुण

से प्रथम सोपान इतना सरल है कि स्त्री-पुरुष, मूर्ख पण्डित, राजा-रंक सब उसपर श्रपने हृदय को बिना प्रयास श्रड़ा देते हैं।''

रामचन्द्र शुक्ल—तुलसी ग्रन्थावर्लो, तीसरा खण्ड (प्रस्तावना) पु० १३३

१. "सोई सिन्चदानन्द रामा, श्रज विज्ञान रूप बल घामा। व्यापक व्याप्य श्रखंड श्रनन्ता, श्रखिल श्रमोघ शक्ति भगवन्ता।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४७१, सं० १६८०, काशी 'तुम्ह सम रूप ब्रह्म श्रविनाशी, सदा एकरस सहज उदासी। श्रकल अगुन श्रनघ श्रनामय, श्रजित श्रमोघ शक्ति करनामय।।" तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४२७, सं० १६८०, काशी सं० रामचन्द्र शुक्ल

ब्रह्म दोनों को ही अमेद मानते हैं। परमब्रह्म ही भक्तों के प्रसादन हेतु नर रूप में अवतिरत होकर मनुज सदृश लीला विस्तार करता है । केशव के मतानुसार पुराण एवम् विद्वान जिसकी पूर्णता की घोषणा करते हैं, शास्त्रविद् भी जिनके मर्म को समभते में असमर्थ हैं, वही ब्रह्म भक्तों को सगुण रूप से दर्शन देता है । पंचभूतों से निर्मित होने के कारण जीव ब्रह्म से भिन्न है। जीव स्वतन्त्र नहीं है, माया में वह बन्धनबद्ध हो जाता है । रघुकुल गौरव राम ही ब्रह्म के रूप में माया, गुण, काल, कर्म, आदि के अधिष्ठाता है। समस्त जड़-चेतन को इंगित पर नृत्य कराने वाली माया राम की आज्ञाकारिणी है । गोस्वामी जी को माया के दो रूप मान्य है—विद्या और अविद्या। विद्या अथवा माया के सद्रूप का तादात्म्य विश्व की स्थिति, एवम् संहार-कारिणी आदि-शिक्त सीता के साथ हो गया है । माया का यह सद्रूप भगवत इच्छा एवम् प्रेरणा से भक्त को अपनी शरण में ले लेती है और उसमें भगवान के प्रति दृढ़ अनुरिक्त का उद्रेक करती है। राम के वाम भाग में सुशोभित आदि-शिक्त के अंश से अनेक त्रिदेवियों की उत्पत्ति होती है । केशव भी जीवात्मा को सिन्ददानन्द ब्रह्म का रूप तथा माया के दो रूपों का अस्तित्व

- १. "भगित हेतु भगवान प्रभु राम घरेउ तन भूप।
  किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप।।"
  तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४७३, सं० १६८०, काशी
  "तेति नेति जेहि वेद निरूपा, चिदानन्द निरुपाधि अनूपा।
  संभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजींह जास ग्रंस ते नाना।।
  ऐसेहु प्रभु सेवक बस अहई, भगित हेतु लीला तनु गहई।"
  तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, प्० ६५
- २. केशव रामचन्द्रिका पूर्वार्द्ध (दीन सम्पादित) पू० ३, पं० सं० २००१, इलाबाद
- ३. ''ईश्वर श्रंश जीव श्रविनासी, चेतन श्रमल सहज सुखरासी। सो माया बस भयेउ गोंसाई, बांबेउ कीर सरकट की नाई॥'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पु० ४६५
- ४. "सो माया सब जगिह नचावा, जािस चरित्र लिख काहु न पावा। सोई प्रभु भूबिलास खगराजा, नाच नटी इव सिहत समाजा॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४७१
- प्र. "श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी।
  , जो सृजिन जगपालित, हरित रुख पाइ क्रुपानिधान की।।"
  तुलसी तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० २०६
- ६. "जासु ग्रंस उपजिह गुनलानी, ग्रगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी । भृकुटि विलास जासु लय होई, राम बाम दिसि सीता सोई ॥" तुलसी—तुलसी प्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ६६

मानत हैं। वह भी समस्त प्राणियों के कर्मों के मूल में माया की प्रेरणा देखते हैं । माया का दूसरा रूप ग्रविद्या ग्रत्यन्त भयंकर है। काम, दम्भ ग्रौर पाखण्ड, कपट उसके शूर हैं ।

# जीवन के प्रति दृष्टिकोगा

गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-दर्शन स्वस्थ श्रौर सन्तुलित है। ग्रादर्श श्रौर मर्यादा ही उसकी श्राधारस्थली है। मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में ग्रादर्श एवम् कर्तव्य का उत्कर्ष दिखाना ही उन्हें ग्रंपेक्षित रहा। भगवान राम के लोकरक्षक स्वरूप को वर्णनीय बताकर, उस दिव्य शक्ति की कल्याण-विधायिनी शक्तियों के साक्षात्कार द्वारा उन्होंने जन-हृदय को ग्राश्वस्त कर, उसे कर्तव्य मार्ग प्रदिश्ति किया है। इनके मतानुसार किवता, यश श्रौर प्राणी वही सद श्रौर प्रशंसनीय है जो सबके लिए सुखकारक हो । राम के नाम में राम से भी श्रधिक शक्ति है। इसी शक्ति-सम्पन्न पावन राम-नाम के मिण-दीप को जिह्ना के द्वार पर रखने से, वाह्य एवम् श्रम्यन्तर दोनों में ही भिवत एवम् विवेक का पावन ग्रालोक व्याप्त हो जावेगा । उनको समाज में वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा ग्रंभीप्सित रही। श्रपने वर्ण-प्रतिपादित वेद-विहित कार्यों के सम्पादन से ही व्यक्ति सौख्य उपलब्धि कर सकता है । समाज एवम् परिवार के सुसंचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के

- २. ''व्यापि रहेउ संसार में, माया कटक प्रचंड । क्षेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखंड ॥'' केवच—रामचन्द्रिका पर्वार्द्ध, सं० २००१ काशी, पृ० ४७**१**
- अति भिनिति भूति भल सोई, सुरसिर सम सब कर हिल होई।"
   तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० १०: रामचन्द्र शुक्ल तथा
   ग्रन्य द्वारा सम्पादित
- ४. "राम नाम मिन दीप घरि जीह देहरी द्वार । तुलसी भीतर बाहिरौ जो चाहिस उजियार।।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० १४
- प्र. 'बरनास्नम निज निज घरम निरत देद पथ लोग। चर्लाह सदा पार्वीह सुख नींह भय शोक न रोग॥'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४४६

१. "उठो हठी होहु न काज कीजै, कहैं कछू राम सो मान लीजै। ग्रदोष तेरो सुत मात सोहै, सो कौन पाया इनकी न मोहै।।" केशव—रामचिन्द्रका पर्वार्द्ध, सं० २००१ काशी "किंधों जीव की जोति, माया न लोनी, श्रविद्यान के मध्य विद्या प्रवीनी मानौं संवर स्त्रीन से काम बामा, हनुमान ऐसी लखी रामरामा।।" केशव—रामचिन्द्रका पर्वार्द्ध, सं० २००१ काशी, पृ० २२१

लिए श्रपने लिए निर्दिष्ट धर्म एवम् कर्तव्य का पालन श्रभीष्ट है । स्वप्त-दृष्टा तुलसीदास ने ग्रादर्श, कल्पना श्रौर कथा का श्राधार लेकर जिस रामराज्य को मूर्त किया, वहाँ सर्वत्र सुख श्रौर साम्य है। उस रामराज्य की व्यावहारिक समानता में सब पुरुष एकपत्नीव्रत का पालन करते हैं, श्रौर नारी पातिव्रत को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म मानती है । इनके श्रनुसार जीवन के विभिन्न सम्बन्ध त्याग श्रौर उत्सर्ग के प्रतीक है । राम परिवार के सदस्यों के कर्तव्य-संलग्न रूप उनकी श्रादर्श भावना के ही मूर्तरूप हैं। मानव जीवन के समुचित विकास के लिए स्थापित चार श्राश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन के पारस्परिक व्यवहार में स्नेह, संवेदना, त्याग श्रौर ममता श्रपेक्षित है। गृह-जीवन की विधात्री नारी में पातिव्रत होना ग्रावश्यक है। सभी रामकाव्यकारों ने पातिव्रत को स्पृहणीय एवम् पावन माना है ।

गोस्वामी जी के अनुसार धर्म दिव्य श्रीर अलौकिक वस्तु है। सत्य, शील, कर्तव्यपरायणता, श्रहिंसा श्रादि इसके विविध रूप हैं। घोर यातनाश्रों, कठिन कष्टों को भेल कर भी धर्म-पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। श्रागम-निगम पुराण के अनुसार सत्य श्रद्वितीय धर्म है। संसार की समस्त सम्पदा धर्मशील के पीछे दौड़ती है। श्रशुचि एवम् चंचल चित्त ही श्रनाचार में प्रवृत्त होता है। गोस्वामी जी के अनुसार विनय ज्ञान-सम्पन्न, श्रहम् श्रभिमान विहीन, परहित-रत, हरिभजन के श्रोता श्रीर वक्ता ही सच्चे भक्त श्रथवा सन्त हैं। वे विषयों से निलिप्त रहते हैं तथा हर्ष, लोभ श्रादि भावनाश्रों से रहित हैं । मानव तन को पाकर उसका सदुपयोग करना वांछित है। यौवन के ज्वर में, कुपथ्य युवती के सेवन से मानव

 <sup>&</sup>quot;सब नर करींह परसपर प्रीती, चर्लाह स्वधर्म निरत श्रुति रीती ॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४४६

२. "एक नारिव्रत रत सब भारी, ते मन बच कम पित हितकारी ।" तुलसी— तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४५०

३. ''राजा-प्रजा, उच्च-नीच, धनी-दरिद्र, सबल-निर्बल, शास्य-शासक, सूर्ख-पंडित, पित-पत्नी, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र ग्रादि भेदों के कारण जो अनेक रूपात्मक सम्बन्ध प्रतिष्ठित हैं, उनके निर्वाह के श्रनुकूल मन (भाव) वचन श्रौर कर्म की व्यवस्था ही उनका लक्ष्य है, क्योंकि इन सम्बन्धों के सम्यक निर्वाह में ही वे सबका कल्याण मानते हैं।''

रामचंद्र शुक्ल—तुलसी ग्रंथावली, तीसरा खण्ड, (प्रस्तावना) पृ० १२७

४. "धन्य सुदेश जहाँ सुरसरी । धन्य नारि पतिव्रत श्रनुसरी ॥" रामचंद्र शुक्त—तुलसी ग्रंथावली, तीसरा खण्ड, पृ० ५०२

 <sup>&</sup>quot;विरित विवेक विनय विग्याना, बोध जथारथ वेद पुराना।
 वंभ, मान मद कर्राहं न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ।

मदन सन्निपात से ग्रस्त हो जाता है । ग्रतः इन भोगैषणाश्रों से दूर रह कर राम चरणों की भिवत ही में सुख मानना श्रेयस्कर है। काम ग्रादि दुर्वासनाएँ तप में वाधक हैं, ग्रतः इनका परित्याग ग्रपेक्षित है। इसके साथ ही काम का ब्रह्मास्त्र नारी भी साधना-पथ की बाधक हैं, ग्रतः भक्तों का उससे पृथक रहना व्यक्तिगत साधना मात्र नहीं है, प्रत्युत उसमें व्यक्तिगत ग्रीर लोकगत दोनों साधनाग्रों का समन्वय है। ग्रितिशय भोग ग्रीर मोह एवम् ग्रितिशय वैराग्य का सन्तुलन ही उनका इच्छित मार्ग है । मानव को समस्त विकारों का परित्याग कर सत्कर्मों द्वारा पुण्य का संचय करना चाहिए, क्योंकि कर्म-भोग के ग्रनुसार ही वह दुख, सुख भोगता है । गोस्वामी तुलसीदास के रामचरणानुरागी हृदय को वही वस्तु ग्रीर व्यक्ति प्रिय है, जिससे उनके इष्टदेव का सम्बन्ध हो । वही व्यक्ति कर्तव्यपरायण,

गार्वाहं सुनींहं सदा ममलीला, हेतु रहित परहित रत सीला। सुनु मृनि साधुन के गुन जेते, कहि न सर्काहं सारद श्रृति तेते।"

तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३२१

"विषय श्रलंपट सील गुनागर। पर दुल दुल सुल सुल देले पर। सम श्रभूतिरपु विमद विरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी। कोमल चित्त दीनन्ह पर दाया। मन बच कम मम भगित श्रमाया। सर्बोह मानप्रद श्रापु श्रमानी। भरत प्रानसम मम तें प्राणी।" तुलसी — तुलसी ग्रंथाधली, प्रथम खण्ड, पृ० ४५७

- २. "लिछिमन देखत काम श्रनीका । रहिंह घीर तिन्ह के जग लीका । एहि के एक परम बल नारी । तेहि तें उबर सुभट सोई भारी ।" तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, खण्ड १, पृ० ३१७
- ै ३. ''घर कीन्हें घर जात है, घर छांड़े घर जाइ। तुलसी घर वन बीच ही, राम प्रेम पुर छाइ।'' तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खण्ड दोहावली, पृ० १२६, दो० २५६
  - ४. ''काहु न कोऊ मुख दुख कर दाता। निज कृत' करम भोग सबु भ्राता॥'' तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० १९३
  - प्राके प्रिय न राम वैदेही ।
     तिजए ताहि कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही ।"
     तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खण्ड, विनयपित्रका पृ० ५५१,

सुक्षील ग्रौर साधु है, जो रामभक्त हो। रामचरणानुराग ही जीवन का सारा तत्व है। उससे विहीन व्यक्ति सर्वग्रुण-सम्पन्न होने पर भी इन्द्रायण के फल के समान ग्रवग्रुणपूर्ण एवम् कटु है। उच्च-वंशोत्पन्न व्यक्ति भी यशवान, लोकोपकारी, शीलवान, रूपवान होने पर भी भगवद्-भक्ति के बिना पूर्ण नहीं है ।

केशव ने ग्रपनी रामचिन्द्रका में मानव के चार साध्यों की व्याख्या कुम्भकरण द्वारा कराई है रे। परन्तु उनके जीवन-दर्शन में युग की विलासी प्रवृत्ति की छाप स्पष्ट है। उन्होंने भी पातिन्नत पर ग्रधिक बल दिया है तथा स्त्री को ही भोग का कारण बता कर ग्रपनी एवम् पराई नारी के परित्याग का निर्देश किया है । किव के जीवन-दर्शन में सन्तुलन का ग्रभाव है, ग्रादर्शवादिता उपदेशात्मक प्रवृत्ति का रूप धारण कर लेती है, जब पुत्र माता को नारी धर्म का उददेश देता है।

## रामकवि ग्रौर नारी

रामकिवयों में तुलसी की नारी-भावना विवाद एवम् मतभेद का विषय रही है। कितपय विद्वानों के अनुसार तुलसी ने नारी-जाित को आदर और श्रद्धा की पात्री माना है। उनके काव्य में सत्-चिरत्रों का अंकन सुन्दर हुआ है। तुलसीदास ने नारी निन्दा वहीं पर की है जहाँ पर नारी ने धर्म विरोधी आचरण किया है। अथवा उन्होंने नारी-विषयक नीति-वाक्य उद्धृत किये हैं । श्राचार्य शुक्ल जी ने

१. "जो पै रहित राम पै नाहीं। तौ नर खर कूकर सूकर सो जाय जियत जग माहीं। काम, कोध, मद, लोभ, नीद, भय, भूख, प्यास सबहूँ के। मनुज देह सुरसाधु सराहत, सो सनेह सिय-पी के। कीरित, कुल, करतूति, भूति, भिल, सील, सरूप सलोने। तुलसी प्रभु, श्रनुराग रहित जस सालन साग ग्रलोने।"

तुलसी — तुलसी ग्रंथावली, द्वितीय भाग, पू० ५५१, पद १७५

- २. केशव-रामचन्द्रिका पूर्वार्द्ध, प्र० स० २००१, सं०, पू० ३१०
- ३. "निज पित पथिह चिलिए, सुख दुख का दल दिलए। तन भन सेवहु पित को, तब लिहिए सुभ गित।" केशव—रामचित्रका पूर्वार्द्ध, सं०२००१, पृ०१३४ "जहाँ भामिनो भोग तहं, बिनु भामिनी कहं भोग। भामिनी छुटै, जग छुटै, जग छुटै सुख भोग।।"

केशव — रामचन्द्रिका, उत्तरार्द्ध, तृ० सं० १९४४, पृ० ५६

४. "तुलसीदास ने नारी जाति के लिए बहुत आदर-भाव प्रकट किया है। पार्वती, अनुसूया, कौशल्या, सीता, ग्रामवधू ग्रादि की चरित्ररेखा पवित्र श्रीर धर्मपूर्ण विचारों से निर्मित हुई हैं। कुछ आलोचकों का कथन है कि तुलसीदास ने नारी जाति की निन्दा की श्रीर उन्हें ढोल गंवार की कोटि में रक्खा। परन्तु यदि सानस पर निष्पक्ष दृष्टि डाली जाय तो विदित तुलसी के नारी निन्दा के प्रसंगों को अर्थवाद के अन्तर्गत लाकर उनके ऊपर आरो-पित नारी निन्दा के दोष के परिहार करने का प्रयास किया है। शुक्ल जी का मत है युग व्यापक विराग और तप की भावना के कारण तुलसी ने नारी के उस रूप का विरोध किया है जो तप और निवृत्ति में बाधक है। माताप्रसाद गुक्त नारी चित्रण में तुलसी की अनुदारता स्वीकार करते हुए उसके कारण से अनिभज्ञता प्रकट करते हैं। मिश्रवन्धुओं ने तुलसीदास को नारी-निन्दक कहा है। उनके मता-नुसार तुलसी ने कौशल्या आदि के चिरत्रों को इसीलिए सुन्दर और पितत्र बताया, वि वह राम से संबंधित हैं। शेष नारियों को सहज, जड़, अपावन तथा स्वतन्त्र होने के अयोग्य माना है । कुछ साहित्यकारों का यह अनुमान है कि गोस्वामी जी की नारी निन्दा का कारण उनका नारी सम्पर्क का अभाव है। ममतामयी जननी का मृदु वात्सल्य उनके लिए एक कल्पना मात्र थी। अपनी स्त्री द्वारा फटकार पाकर वह वैरागी हुए, अतः नारी के प्रति जो विराग-भावना उनके अन्तर में थी, सम-कालीन नारी की दयनीय दशा एवम् साहित्य की परम्परा से प्रेरणा पाकर पनप उठी। इस कथन में अर्ध सत्य तो है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

> होगा कि नारी के प्रति भत्संना के ऐसे प्रमाण उसी समय उपस्थित किए गए जबकि नारी ने धर्म विरोधी स्त्राचरण किए।'

> रामकुमार वर्मा—हिन्दी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास, पृ० ४६४ १६३८, इलाहाबाद

 "ग्रत: गोस्वामी जी ने जो कहा है वह सिद्धान्त वान्य नहीं है, प्रर्थवाद मात्र है।"

रामचंद्र शुक्ल — तुलसी ग्रंथावली, तीसरा भाग, प्रस्तावना, पृ० १२६, १८८ सं०

"उन पर स्त्रियों की निन्दा का महापातक लगाया जाता है। पर यह अप-राध उन्होंने अपनी विरक्ति की पुष्टि के लिए ही किया है। उसे उनका वैरागीपन समभना चाहिए। सब रूपों में स्त्रियों की निन्दा उन्होंने नहीं की है। केवल प्रमदा या कामिनी के रूप में, दाम्पत्य रित के आर्लंबन के रूप में की है-माता, पुत्री, भिगती आदि के रूप में नहीं।"

रामचंद्र शुक्ल-- तुलसी ग्रंथावली भाग ३, पृ० १२८

२. "प्रत्येक युग के कलाकार नारी चित्रण में प्राय: उदार पाए जाते हैं। किन्तु नारी चित्रण में तुलसीदास बेहद अनुदार हैं। यद्यपि उनकी इस अनुदारता का कारण श्रव तक रहस्य के गर्भ में छिपा हुआ है। पर नारी विषयक उनकी अनुदारता एक ऐसा तथ्य है जिसको अस्बोक्टत नहीं किया जा सकता है।"

माताप्रसाद गुप्त—तुलसीदास, पृ० ३०७, १६५३ इलाहाबाद

३. मिश्रबन्धु--हिन्दी नवरत्न, पृ० १६८, १६६१ सं० च० स०, लखनऊ

यथार्थ-नारी की विषम ग्रवस्था ने नारी के प्रति तुलसी के दृष्टिकोण में विमुखता तथा हीनता प्रस्तुत की होगी।

वास्तव में तुलसी की नारी भावना के सम्यक विश्लेषण के लिए उसका चार शीर्षकों में वर्गीकरण ग्रावश्यक है। प्रथम नारी-रूप इष्ट से सम्बन्धित नारी का है। दूसरा नारी का ग्रादर्श रूप है, इसके ग्रन्तर्गत कर्तव्यपरायण चिरत्रों के सत्" रूप के विकास के ग्रातिरिक्त नारी ग्रादर्श की व्याख्या भी है। तीसरा रूप समाज से उपलब्ध नारी रूप का चिक्रण है ग्रीर चौथा सन्त-मत के ग्रनुसार ग्रथवा विराग भावना से नारी निन्दा का है।

#### इष्ट से संबंधित नारी

परम-महिमा-सम्पन्न, समस्त विश्व को सुख एवम् कल्याण प्रदान करने वाले राम की माता कौशल्या तुलसी के ग्रादर एवम् पूज्य भाव की पात्री हैं । जगत्-जननी करुणानिधान की ग्रत्यन्त प्रेमपात्री सीता की ग्रनुकम्पा किव की बुद्धि को ग्रमलता प्रदान करती है । माताप्रसाद गुप्त का कथन है कि सीता, कौशल्यादि का चिरत्र-ग्रंकन पित्रत एवम् सुन्दर हुग्ना, क्योंकि वे उनके ग्राराध्य की प्रेयसी ग्रौर माता हैं । वस्तुतः गोस्वामी जी की ग्रादर्श एवम् सद्नारी की कसौटी राम का सम्बन्ध ग्रौर भितत है। सीता, कौशल्यादि की चिरत्र रेखा ग्रादर्शमयी है, पर ये सब इष्ट को प्रिय हैं तथा इष्ट से प्रेम ग्रौर भितत करती हैं। ग्रन्थारम्भ में किन कौशल्यादि सब नारियों को पुनीत तथा शुभ ग्राचरण वाली बताता है । किन्तु राम वन-गमन उपरान्त कैंकई को मन भर कर धिक्कारता रहता है। कैंकेयी की वाणी किव की कठोरता को भी लिज्जित करने वाली प्रतीत होती है। उसकी जीभ रूपी धनुष से वाक्य-वाण छूटते प्रतीत होते हैं । उसको रोष-तरंगिणी बताते

१. "बंदौ कौशल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग मांची। प्रगटेउ जँह रघुपति सिस चारू। विस्व सुखद खल-कमल-तुसारू।।" तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, पृ॰ १२

२. ''जनकमुता जगजनि जानको । श्रितिसय प्रिय करुनानिधान की । जाके जुग-पद-कमल मनावौँ । जासु क्रुपा निर्मल मित पावौँ ॥'' तुलसी—–तुलसी ग्रंथावली, पृ १३

३. माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास, पृ० ३०७, १६५३ इलाहाबाद

 <sup>&</sup>quot;कौशल्यादि नारि प्रिय सब ग्राचरन पुनीत । मति ग्रनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत ॥"

तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० ८३

५. "निषरक बैठि कहै कटु बानो । सुनत कुटिलता ग्रति श्रकुलानी । जीभ कमान वचन सरनाना । मलहुँ महिष मृदु लच्छ समाना ।।" तुलसी—तुलसो ग्रंथावली, पृ० १७३

है<sup>9</sup>। नगरवासियों द्वारा भी कैंकेयी को कुबुद्धि, कुटिल, कठोर, ग्रभागी एवम् 'रघुवंश-बेनु-बन-ग्रागी' कहलाते हैं<sup>2</sup>। लक्ष्मण-जननी सुमित्रा के लक्ष्मण को विदा देते समय के कथन में तुलसीदास का भक्त-हृदय ही प्रगट होता है<sup>3</sup>।

वन के मध्य त्यागमयी पितप्राणा पत्नी के रूप में सीता पित के साथ विपिनवास में भी स्वर्णादिप सुख का अनुभव करती है। प्रिय के माहचर्य, प्रियतम की
स्नेहमयी स्निग्ध छाया में त्यागमयी पत्नी को कंटक भी सुमनवत दृष्टिगत होते
हैं। उनके गरिमामय नारीत्व के चरम विकास की महिमा तुलसीदास उन पर
रामप्रिया और जगजननी की अलौकिकता का आरोप कर न्यून कर देते हें ।
नृपित दशरथ के मरणकाल में सुत-वियोग के महान दुःख से उत्पीड़ित कौशल्या,
सिह्ण्णुता एवमू धीरता की प्रतीक बन कर, स्थिर बुद्धि, विवेक और सहनशीलता
का परिचय देती है। इस वैर्य और स्थितप्रज्ञ की सी मनोवृत्ति की गरिमा को भी
तुलसीदास राम-महतारी की विशेषताओं के अन्तर्गत लाते हैं । भरत राम विरोधी
माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने को महान पातकी बताते हैं। वह
अपनी जननी की भत्सैना करते हैं, उसे कुमित बताते हैं। यह भारतीय संस्कृति के
आदर्शों की स्पष्ट अवहेलना है कि माता के लिए पुत्र दुर्वचनों का प्रयोग करे,

"पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति-भगतु जासु सुत होई। नतरु बांभ भलि बादि बिग्रानी। रामविमुख सुत तेंहितहानी॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० १०६

- ४. ''सुमिरत राम तजिह जन तृन सम विषय विलासु । रामप्रिया जग-जनिनि सिय, कछु न भ्रचरजु तासु ॥'' तुलसी —तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० २१२
- ५. ''उर घरि घीर राम महतारी। बोली बचन समय श्रनुसारी। नाथ समिक मन करित्र विचार। राम वियोग पयोधि श्रपार। करनधार तुम श्रवध जहाजू। चढेउ सकल प्रिय पिथक समाजू। घीरज घरित्र त पाइव पार। नाहि त बूड़िह सबु परिबारू।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पू० २१७

 <sup>&#</sup>x27;श्रम कि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहुँ रोव तरंगिन बाढ़ी।
 पाय पहार प्रगट भै सोई। भरी कोध जल जाइ न जोई।।''
 तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, पृ० १७०

२. "निज कर नयन काढ़ि चह दीखा। डारि मुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुधि ग्रभागी। भइ रघुवंस बेनु बन-ग्रागी॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड पृ० १७४

३. "पूजनीय प्रिय परम जहां ते। सब मानिश्रहि राम के नाते। श्रस जिय जानि संग बन जाहू। लेहू तात जग जीवन लाहू॥"

किंतु कैंकेई राम विरोधिनी हैं। दूसरे स्थल पर वात्सल्यमयी कौशल्या भरत को भी राम के ही समान स्नेह-पात्र मानती हैं। उनके स्नेहपूर्ण हृदय में सबके लिए सम-भाव है। परन्तु तुलसी उनके चरित्र की महत्ता का वर्णन न करके, उनके सत्कल्याण-विधायक रूप का कारण राम की माता होना ही मानते हैं ।

सामान्यतः मर्यादापालन एवम् पातिव्रत को तुलसीदास सर्वाधिक महत्व देते हैं। मर्यादा का ग्रतिक्रमण उन्हें क्षम्य नहीं है। परन्तु इष्ट की भिवत करने वाली, धर्मोपासना के क्षेत्र में ग्रग्नसर होने वाली नारी के पित-त्याग को भी वह श्लाध्य मानते हैं। कृष्ण प्रेम-मतवाली गोपियों के पितत्याग को कल्याण ग्रौर सुख का ग्रावाहक बतलाते हैं । भगवद्भित के कारण ग्रपने परमपूज्य पित को कटु-वचन कहने वाली नारी मन्दोदरी उनके दृष्टिकोण के ग्रनुसार प्रशंसनीय है। मन्दोदरी का पित को निर्लंज, मृत्यु की ग्रोर उन्मुख होने वाला बताना हरिभित्ति के कारण क्षम्य है । हरिभित्त मय नारी ग्रथवा नर राम को ग्रत्यन्त प्रिय है ग्रतः शबरी को भी योगिवृन्द दुर्लभ गित मिलती है। तुलसी राम भित्त में संलग्न नर ग्रथवा नारी दोनों को ही परम गित के ग्रथिकारी मानते हैं ।

- "कडकड कत जनमी जग मांभा। जौ जनिमत भइ काहे न बांभा। कुलकलंक जेहि जनमेउ मोही। श्रपजस भाजन प्रिय-जन-द्रोही॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० २२१
- ३. "सरल सुभाय माय हिय लाए। ग्रितिहित मनहुं राम फिरि ग्राए। भेंटेउ बहुरि लघन-लघु-भाई। लोकु सनेहु न हृदय समाई। देखि सुभाउ कहब सब कोई। राममातु ग्रस काहे न होई।।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग पृ० २२१
- "बलि गुरु तज्यौ कंत व्रत बनितिन । भए मुदमंगलकारी ।"
   तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग २, पृ० ५५१, पद १७४
- ४. ''ग्रब पित मृषा गाल जिन मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पित रघुपितिह नृपित जिन मानहु, ग्रग जगन्नाथ ग्रतुल बल जानहु।''

imes imes imes imes imes ''सूपनखा की गति तुम्ह देखी। तदिप हृदय निह लाज विसेखी।''

"कालु दंड गिह काहु न मारा। हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि श्रावै सोई। तेहि भ्रम होहि तुम्हारिहि नाडै।" तुलसी—तुलसी प्रन्थावली, भाग १, पृ० ३८७

प्र. "नव मंह एकउ जिन्हके होई। नारि पुरुष सचराचर कोई। सोई श्रतिसय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भिक्त दृढ़ तोरे। जोगि वृन्द दुर्लभ मित जोई। तो कहुं श्राज सुलभ भइ सोई।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १ पृ० ३१५

# नारी का सत् रूप एवम् नारी भ्रादर्श

तुलसी को पारिवारिक जीवन में नारी के कल्याण-विधायक, ममतामय रूप का विकास करना सभीप्सित था। जीवन की विश्वंखलतास्रों के मध्य, उन्होंने ऐसी नारी का ग्रंकन किया जो गृह-जीवन में त्याग, ममता ग्रीर कर्तव्य का संबल लेकर ग्रयसर होती है। ग्रपने हृदय रक्त से साधना ग्रीर कर्तव्य का ग्रभि-षेक करती है। वेदना और पीड़ा, दुख और विषाद, विलास और विराग के मध्य .वह सम है। सहिष्याता और घीरता की वह मूर्त रूप है। सीता, कौशल्या, पार्वती, सुमित्रा, अनुसुया तथा मन्दोदरी ग्रादि के चरित्रों में यह ग्रादर्श रूप प्रतिफलित हुग्रा है। जैसा कि ग्रभी कहा गया है कि इष्ट से भिक्त करने के कारण इन नारियों के चरित्र कवि की लेखनी से उज्ज्वल ही ग्रंकित हुए हैं, परन्तु यदि तुलसी की भिवतभावना का आरोप हटाकर देखें, तब भी यह चरित्र स्वतः पूर्ण आदर्श और पवित्र है। कौशल्या का हृदय मन्दाकिनी की वह शीतल धारा है जो पात्र-ग्रपात्र, ऊंच-नीच का विचार किए बिना सबको समभाव से शीतलता ग्रौर स्निग्धता का पवित्र दान देती है। गंभीर, गूढ़तम् ग्राघात सह कर भी ग्रपनी विवेक बुद्धि को म्रविकार रखने की क्षमता उनमें है <sup>१</sup>। उनके ममतापूर्ण स्नेह में सबके लिए सम-भाव से स्नेहघारा निःसृत होती रहती है। केवल पुत्र ही नहीं, प्रत्युत हनुमान ग्रादि भी उन्हें पुत्रतुल्य ही प्रिय प्रतीत होते हैं । उनके स्नेहपूर्ण हृदय में पुत्रवधू के प्रति भी अपरिसीम ममता है, जिसे वह जीवन-मूल के समान स्नेह-जल से पालती रहती है<sup>3</sup>। सीता ग्रादर्श पत्नी हैं, ग्रीर साथ ही मर्यादाशीना कुलवधू भी हैं। हृदय पति के साथ विपिन जाने को उत्सुक है, पर पति यहीं अयोध्या में ही रुकने का उपदेश देते हैं। पतिव्रता का हृदय क्षीभ से व्याकुल हो उठता है, किन्तु पारि-वारिक जीवन की सात्विक मर्यादा का उल्लंघन न कर सास के चरण स्पर्श कर, उनके समक्ष पति से भाषण करने की ग्रविनय के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेती है ।

"जिम्रन मूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीप बाति निह टारन कहऊँ" तुलसी—तुलसी प्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० १८०

 <sup>&</sup>quot;कहों जान बन तो बड़ि हानी, संकट सोच बिवस में रानी।
 बहुरि समुिक तिय घरम सयानी, रामभरतु दोउ सुत सम जानी।।"
 तुलसी—तुलसी प्रन्थावली प्रथम भाग, पृ० १७६

२. ''कौसत्या के चरनित्ह पुनि तिन्ह नायेउ माथ। ग्रासिव दीन्हीं हरिब तुम्ह प्रिय मम जिग्र रघुनाथ।।'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० ४४२

४. "बरबस रोकि बिलोचन वारी। घरि घीरज उर ग्रवनिकुमारी। लागि सासु पग कह कर जोरी। छमबि देवि बढ़ि ग्रविनय मोरी।" तुलसी—तुलसी ग्रन्यावली, भाग १, पृ०१८२

यह ग्रारोप कि सीता का चित्रण मध्यकालीन गुड़ियावधू के रूप में हुन्ना है, ठीक नहीं प्रतीत होता है। राम द्वारा ग्रिग्न-परीक्षा ग्रादि के ग्रवसर पर साध्वी सीता प्रतिरोध नहीं करती, इसका कारण उनके भारतीय ललना के संस्कार हैं। उनको ग्रपनी पित्रता पर अखण्ड विश्वास है, साथ ही परम पूज्य पित के वचनों का ग्रवहेलना करना उन्हें मान्य नहीं हैं। सीता के रूप में नारी का शास्त्रीय ग्रादर्श मूर्त हुग्ना है। सुविशाल साम्राज्य की साम्राज्ञी हो जाने पर भी वह निरिभमान कुलवधू हैं। गृह में ग्रनेक परिचारिकाग्रों तथा सुविधा के ग्रनेक साधन होने पर भी वह स्वयं गुरुजनों की सेवा एवम् परिचर्या करती हैं। विश्वंस एवम् गुद्ध-सम्बन्धी शक्ति चमत्कार न होने पर भी उनमें पित्रता का तेज ग्रौर गौरव है। रावण द्वारा वैभव ग्रौर विलास के स्विणम प्रलोभनों के समक्ष उनका एक ही उत्तर है कि या तो राम के भुजदण्ड मेरे कंठ को घेरेंगे ग्रथवा तेरी तलवार ।

सुमित्रा श्रादर्श माता है, जिनके लिए कर्तव्य ही प्रधान है। माता की कोमलता और ममता नगण्य। बड़े भाई तथा प्रभु दोनों रूपों में श्रादरणीय राम की सेवा की ही वह श्रेयस्कर बताती हैं । भगवती पार्वती ग्रयने ग्रचल पातिव्रत, दृढ़ ग्रनुरिक्त से शिव को पित रूप में प्राप्त करती हैं और पितव्रताग्रों की शिरोमणि कही जाती हैं । मन्दोदरी पितव्रता होते हुए भी पित की दुर्नीति का विरोध करती है, एवम्

- १. "प्रभु के वचन सीस घरि सीता । बोली मन क्रम वचन पुनीता। लिछमन होउ धर्म के नेमी। पावक प्रगट करहु तुम वेगी।।" तुलसी— तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ४२६
- २. "जद्यि गृह सेवक सेविकिनी । विपुल सकल सेवा विधि गुनी । निज कर गृह परिचरजा करईं । रामचंद्र श्रायसु श्रनुसरईं ॥ जेहि विधि क्रुपांसिधु सुख मानईं । सोई कर श्री सेवाविधि जानईं । कौशल्यादि सासु गृह माहीं । सेवींह सबन्हि मान मद नाहीं ॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ४४१
- ३. "स्याम सरोज दाम सम सुन्दर। प्रभु भुज करि-कर-सम दसकंघर। सो भुजकंठ कि तब ग्रसि घोरा। सुनु सठ श्रस प्रमान पन मोरा।" तुलसी— तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ३४६
- ४. "सिय रघुबीर की सेवा सुचि ह्वं है तो जानिहौ सही सुत मोरे। कीजहु इहै विचार निरंतर राम समीप सुकृति नींह थोरे।।" तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली भाग २, पृ० ३३४
- ५. "उरघरि उमा प्रानपित रचना। जाइ विपिन लागी तपु करना। ग्रित सुकुमार न तनु तप जोगू। पितपद सुमिरि तजेउ सब भोगू॥" तुलसी—-तुलसी ग्रन्थावली भाग २, पृ० ३६ "पितिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख।

महिमा श्रमित न सर्काह कह सहस सारदा सेस ॥"

्र तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली भाग २, पृ० १०२

सद्मार्ग दिखलाती है । इन सब ग्रादर्श रूपों में तुलसीदास ने ग्रपनी ग्रादर्श भाव-नाग्रों को ही ग्राकार दिया है। यही ग्रादर्श रूप उन्हें समाज एवम् परिवार के कल्याण के लिए काम्य था। इसके अतिरिक्त कवि ने विविध स्त्री पात्रों द्वारा ही नारी ग्रादर्श की व्याख्या कराई है। किव के ग्रनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म पातिव्रत ही है। पित-सेवा और गृह जीवन के कर्तव्यों का सम्पादन ही नारी से श्रपेक्षित है। भगवती अनुसूया जो उपदेश देती है, वह पातिवृत धर्म पर प्रवचन ही है। वे माता-पिता, भ्राता ग्रादि को परिमित सुख ग्रौर ग्रानन्द देनेवाले बताकर पित को ही समस्त सुखराशि एवम् कल्याण का ग्रावाहक मानती हैं । नारी के लिए एकमात्र नियम और धर्म मनसा, वाचा, कर्मणा पति-चरणानुराग ही हैं। स्वभाव से ही अपवित्र नारी पतिसेवा द्वारा शुभमति पा सकती है ४। वस्तुतः यह नारी आदर्श की व्याख्या तत्कालीन समाज के अनाचार और उच्छृंखलता के युग की नारी के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास ने की थी<sup>४</sup>। गोस्वामी तुलसीदास के सामाजिक म्रादर्श की चेतना पात्र द्वारा स्पष्ट व्यंजित होती है। जानकी कहती है कि संसार में जितने वात्सल्य, स्नेह, ममता श्रौर प्रीति के द्योतक संबंध है, वे सब एक पित के बिना दुखदाई हैं । पुरुष के बिना नारी का अस्तित्व प्राण-चेतनाहीन शरीर के समान है ।

- "ग्रस किं लोचन वारि भरि, गिंह पद कंपित गात ।
   नाथ भजहु रघुबीर पद, श्रचल होइ ग्रहिवात ॥"
   तुलसी तुलसी ग्रन्थावली भाग २, पृ० ३७३
- २. ''कह रिषिवयू सरस मृदु बानी। नारि घरम कछु ब्याज बलानी।।
  मातु, पिता, भ्राता हितकारी। मितप्रद सब सुनु राजकुमारी।
  श्रमित दानि भर्ता वैदेही। श्रथम नारि जो सेवै न तेही।''
  नुलसी नुलसी ग्रन्थावली भाग २, प्० २८६
- ३. ''एकइ धरम एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥'' तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली भाग २, पृ० २८६
- ४. "सहज श्रपावन नारि पित सेवन सुभ गित लहै ।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० २८६, प्रथम खण्ड
- प्र. ''सुनु सीता तब नाम सुमिरि नारि पतिव्रत कर्राह, तोहि प्रानिष्ठिय राम कहेउ कथा संसार हित।'' तुलसो — तुलसो ग्रन्थावलो, पृ० २८६
- ६. "मातु विता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहृद समुदाई । जाँह लग नाथ नेह अरु नातें । विय बिनु तियोंह तरितहुँ ते ॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १६२
- ७. ''जिथ्र बिनु देह नदी बिनु वारी । तैसिग्र नाथ पुरुष बिनु नारी ॥'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १८२

#### समकालीन नारी-स्थिति

तुलसी के युग में नारी भ्रपनी विशिष्टता तथा मान से वंचित हो चुकी थी। उसका जीवन परतन्त्रता का दुखद इतिहास था। विवशता ग्रीर ग्रात्म-दमन, बलि-दान भौर दासता में ही उसका जीवन व्यतीत होता था। उसके जीवन भौर व्यव-हार के लिए म्राचार-शास्त्र नियत था। नारी चारों म्रोर से बन्दिनी थी। उसकी इसी दशा को देखकर 'परहित सरिस धर्म निह भाई' के सिद्धान्त को ग्रादर्श मान-कर चलने वाले गोस्वामी तुलसीदास का भाव-प्रवण हृदय संवेदना से दुखित हो उठा। उन्होंने उस विधाता को दोष दिया जिसने नारी के भाग्य में पराधीनता का ग्रमिट लेख दिया है<sup>९</sup>। उस युग में भी योषिता समस्त धर्माधिकारों से वंचित थी। शास्त्रज्ञान प्रथवा धर्म एवम् दर्शन के गूढ़ सिद्धान्तों के परिचय के लिए वह ग्रयोग्य ग्रौर ग्रक्षम समभी जाती रही होगी, तभी रामकथा सुनने, सगुण-निर्गुण के भेद को समफ्रने के लिए उत्सुक पार्वती कहती है कि यद्यपि योषिता होने के कारण आध्यात्म ग्रीर वेदान्त-विषयक मतवाद पर संभाषण करने का अधिकार मुभे उपलब्ध नहीं है, किन्तु मनसा, वाचा, कर्मणा ग्रापके चरणों की रित होने के कारण में इसकी पात्र हो सकती हूँ । शिक्षा, ज्ञान ग्रौर सम्मान से वंचिता नारी जड़ ग्रौर मूर्ख समभी जाती थी। ग्रनादर ग्रौर उपेक्षा पाते-पाते स्वयं नारी ही हीनत्व से पीड़ित थी। वह ग्रपने को स्वभावतः ही मूर्ख, सहज जड़, ग्रज्ञ समभती थी 3।

जिस काल और जिन विशिष्ट परिस्थितियों के मध्य व्यक्ति जन्म लेता है, वह उसके उपचेतन पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ देती है। आलोच्ययुग के बहुत पहले से ही नारी सुकुमारता की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। सौकुमार्य एवम् विलास अभिजात्य का लक्षण माना जाने लगा था। उच्च-वर्ग की नारी के लिए शारीरिक परिश्रम करना अपमान तथा अप्रतिष्ठा का सूचक था। तुलसी का युग वैभव और विलास के उत्कर्ष का युग था। विभिन्न विलास-सामग्रियों, आमोद के विविध उपकरणों के मध्य नारी के गुणों में कर्मण्यता नहीं, निष्क्रियता और सुकुमारता श्रेष्ठ समभी जाती थी। तुलसीदास अपने को इस रीतिकालीन प्रवृत्ति से पृथक न रख सके। उन्होंने सीता में इस सुकुमारता का आरोप किया ।

 <sup>&</sup>quot;कत विधि सृजी नारि जग माहीं। पराधीन सत्रनेहु सुख नाहीं।।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० ४६

२. ''जदिप जोषिता निंह ग्रिधिकारी। दासी मन कम बचन तुम्हारी॥'' तुलसी—नुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, पृ० ५२

 <sup>&</sup>quot;ग्रब मोहि श्रापिन किंकरि जानी। जदिप सहज जड़ नारि श्रयानी।।"
 तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, पृ० ५६

४. ''वलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पगु ग्रविन कठोरा॥'' तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, पू० १८०

नारी भी भोग की अन्य वस्तुओं में परिगणित की जाने लगी थी। तत्कालीन अतिशय विलास के युग में नारी पुरुष की सहचरी और सहधिमणी न थी, प्रत्युत जीवन में आनन्द एवम् सौख्य का उद्रेक करने वाली विलास एवम् भोग की वस्तुओं में एक थी। तभी तो वन में राम से मिलने जाते हुए भरत तथा अन्य नगरवासियों की सुविधा के लिए भरद्वाज मुनि ने माला, चन्दन एवम् वितादि भोग प्रस्तुत किए । अपनी सुगमता एवम् सुलभता के कारण नारी का विशेष मूल्य न था। पुरुष इच्छानुसार विवाह कर सकता था। उसके ऊपर कोई सामाजिक बन्धन न था। समाज की इस प्रवृत्ति की छाया लक्ष्मण-शक्ति के समय राम के कथन में मिलती है ।

समाज में नैतिकता के बन्धन उपेक्षणीय थे। गौरवमयी नारी अपनी गरिमा से च्युत होकर, वासना-प्रेरित प्रणय-भिक्षा मांगती फिरती थी। सूर्पणखा के रूप में किव नारी के इसी ग्रिमसारिका रूप की ग्रोर इंगित करता है । वैदिक संस्कारों की पूर्णता के ग्रभाव में नारी भी शूद्रों में ही सिम्मिलित की जाती थी। वह भी शोषितवर्ग की थी। इसी प्रवृत्ति के स्पष्टीकरण में समुद्र ने उसकी ढोल, गंवार, शूद्र ग्रौर पशुग्रों में गणना करके, उसे ताड़न का ग्रधिकारी माना है । उच्छृङ्खल पुरुष, ग्रपनी कामनापूर्ति के समक्ष नारीत्व की ग्रवहेलना कर, सती पत्नी की उपेक्षा कर दासियों को रक्षिता बना रहा था । तुलसी का किलयुग-वर्णन उनके समकालीन समाज का ही चित्रण है, जिसमें नारी भी पतित होकर ग्रपने ग्रणधाम पित का त्याग कर पर पुरुष की ग्राराधना करती है । उस समय के नैतिक सम्बन्धों की विषमता तुलसी के काव्य में मुख़र हो उठी है, परन्तु उस समय की सामान्य नारी के हृदय में पितृत्र निदयों एवम् देवी-देवताग्रों पर श्रद्धा,

 <sup>&#</sup>x27;श्रक चंदन बितादिक भोगा, देखि हरष विसमयबस लोगा।" तुलसी — तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० २४१

२. ''जैहों श्रवच कवन मुँहलाई, नारि हेत श्रिय बघु गँवाई। बरु श्रपजसु सहत्यों जग माहीं, नारि हानि विसेष छति नाहीं।'' तुलसी—तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३६ प

३. "रिचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुसुकाई। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह सँजोग विधि रचा विचारी॥" तुलसी—-तुलसी ग्रंथावली, प्रथम लण्ड, पृ० ३००

४. "ढोल गँवार सूद्र पसु नारी, सकल ताड़ना के श्रविकारी।" तुलसी—-तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३६६

थ्र. "कुलवंत निकार्राह नारि सती, गृह श्रानींह चेरि निवेरि गती।" तुलसी—नुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४८४

६. "गुनमंदिर सुन्दर पति त्यागी । भर्जीह नारि पर पुरुष स्रभागी ।" तुलसी---तुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, प० ४८३

शकुन तथा स्वप्नों पर विश्वास था। उसके बौद्धिकता शून्य हृदय में देवा-देवताओं की मंगल कामनाओं में अखण्ड प्रतीति थी। जानकी गंगा से करबद्ध विनय करती है—'हे माता, मैं पति देवर सहित कुशलपूर्वक लौटकर आपकी पूजा करूं, इस मनोकामना को पूर्ण करो।' सामान्य नारी को काक तथा क्षेमकरी के बोलने में हितेच्छ प्रिय व्यक्तियों के आने का आभास मिलता था। गीतावली में बैठी शकुन मनाती हुई कौशल्या काग को उसकी बोली फलित हो जाने पर सोने से चोंच मढ़ाने तथा दूध भात खिलाने का आश्वासन देती हैं । क्षेमकरी की बोली सुनकर उनका व्याकुल प्रतीक्षा करता हुआ हृदय राम लक्ष्मण और सीता के आने की तिथि पूँछ बैठता है ।

भारतीय संस्कृति की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि नारी के श्रधिकारों, उसकी सामाजिक स्थिति की श्रवहेलना करके भी, वह किसी भी परिस्थिति में नारी के वध की श्राज्ञा नहीं देती है। नारी सदा श्रवध्य एवम् रक्षणीय है। तुलसीदास के समाज में भी नारी का वध राजा एवम् बाल वध के समान पातक माना जाता था

#### परम्परागत नारी-निन्दा

परम्परा ग्रौर लोकरीति के ग्रनुसार गोस्वामी तुलसीदास ने भी नारी को कामिनी रूप में ही देखा है। तप एवम् विराग को जीवन की चरम गित मानने-वाले साधु के दृष्टिकोण के ग्रनुसार नारी माया का ही ग्रभिराम रूप है। समस्त विश्व ही नारी के नयत-वाणों के विष से ग्रभिभूत हो जाता है, केवल राम ही

- १. "सिय सुरसिर्हि कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउिब मोरी। पित देवर संग कुसल वहोरी। ग्राइ करौ जेहि पूजा तोरी॥" तुलसी—-तुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, पृ० १९७
- "बैठी सगुन मनावित माता।
   कब ऐहैं मेरे बाल कुसल घर कहहु काग फुरि बाता।
   दूध भात की दोनी देहौं सोने चोंच मढ़ैहौं।।"
   तुलसी—–तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खण्ड, पृ०४०६, पद १९
- ३. "क्षेमकरी बिल बोलि सुबानी। कुसल छेम सिय राम लखन कब ऐहै ग्रंब ग्रवध रजधानी। सिसमुखि, कुंकुम बरिन सुलोचिन मोचिन-सोचिन वेद बखानी।।" तुलसी—–तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खण्ड, पृ० ४०६, पद २०
- ४. "जे श्रघ तिय बालक बघ कीन्हें। मीत महीपित माहुर दीन्हें।"

"ते पातक मोहि होहु विधाता । जौ एहु होइ मोर मत माता ॥" तुलसी—नुलसी ग्रंथावली, भाग १, पृ० २२२ इसके अपवाद हैं । काम, क्रोध, मद, मोह, लोभादि से भी अधिक दुख तथा कष्टदायिनी माया रूपी नारी है<sup>२</sup>। वह जप, नियम, संयम ग्रौर तपस्या को नष्ट कर देती है<sup>3</sup>। मानव के मुक्ति-मार्ग में बाधक अवगुणों ममतादि को पोषण देती है ४। मानव के सदगुण बुद्धि, बल, शील, सत्य सब दुर्बल विवश मछली हैं, बंसी रूपी नारी में फंसकर सब नष्ट हो जाते हैं । श्रतः समस्त दोषों श्रीर दुर्गु णों की स्रोत, समस्त दुख श्रौर वेदनाश्रों की केन्द्र नारी से दूर रहने में ही कल्याण है ६ । यह सन्तों के विरक्ति-प्रधान दृष्टिकोण से की गई व्याख्या है । इसके ग्रति-रिक्त प्रायः प्रत्येक पात्र ने नारी-स्वभाव, नारी-चरित्र की निन्दा की है । गोस्वामी तुलसीदास निगमागम-सम्मत धर्म को मान्यता देते थे, ग्रतः मध्ययुगीन शास्त्रकारों, स्मृतिकारों, साधकों एवम् नीतिकारों की नारी के प्रति कटुता ग्रीर वैराग्य की भावना, नारी के ग्रगाध चरित्र की थाह लेने की ग्रसफलता उनके काव्य में स्पष्ट हो उठी। उनका यह मत पुराणों श्रीर शास्त्रों से प्राप्त तथा सन्तों द्वारा प्रतिपादित है<sup>७</sup>। ग्रतः माया के इस वाह्य श्रभिराम स्वरूप— जिसमें कामिनी का रूप, उसकी मोहिनी शक्ति सबसे प्रधान है -- से निष्कृति पाने का उपाय दनुज-दलन राम का यशगान है, जिससे बिना तप श्रीर योग के ही भगवत् चरणों में दृढ़ श्रनुराग हो जाता है। अपने इस मन को नारी-सौन्दर्य पर बलिदान होने वाले, आरम-दान करने वाले, शलभ बनने ने बचाकर कामादि का परित्याग कर साधुजनों के

- २. ''काम-क्रोध-लोभादि-मद प्रबल मोह कै घारि। तिन्ह महँ ग्रति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३२०
- ३. ''जप तप नेम जलाशय भारी, होइ ग्रीषम सोखै सब नारी।'' तुलसी— तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३२०
- ४. "पुनि ममता जवास श्रधिकाई, पलुहै नारि सिसिर रितृ पाई ।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३२∙
- ५. "पाप उलूक निकर मुखकारी, नारि निविड़ रजनी ग्रॅंघियारी। बुधि बल सील सत्य सब मीना, बनसी सम त्रिय कहींह प्रदीता॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३२०
- ६. ''ग्रवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। ता ते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिय जानि॥'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३२०
- ७. ''सुनु मुनि कह पुरान श्रुति सन्ता। मोह विषित कहुँ नारि बसन्ता॥'' तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३२०

१. "नारि नयन सर जाहि न लागा, घोर-ऋोध-तम-निसि जो जागा। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम्ह समान रघुराया॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३३४

सान्निघ्य में हरि-भजन श्रेयस्कर है । उस समय के समस्त धार्मिक श्रथवा साहि-त्यिक ग्रन्थ नारी के दुर्गुणों, उसके चरित्र ग्रीर स्वभाव की निन्दा से पूर्ण थे। नारी स्वभाव के विषय में संस्कृत के नीति-ग्रन्थ ग्रनेक सामान्य कथन कर चुके थे। वे उसे सदा ग्राठ ग्रवगुणों से पूर्ण मानते थे। विद्वानों का कथन था कि राजा, शास्त्र ग्रौर युवती निरन्तर सेवा, ग्राराधना ग्रौर प्रीति युक्त हृदयासन देने पर भी वश में नहीं रहते, यह उनका स्वभाव है। तुलसीदास के खरे श्रादर्शवाद की कसौटी पर यदि कहीं नारी में लेशमात्र भी न्यूनता दृष्टिगत हुई, वह तत्क्षण किसी पुरुष, नारी पात्र ग्रथवा कवि-कथन के रूप में ही नारी-विषयक नीति-वाक्य कह देते हैं। सीता-हरण पर व्यथित राम से कवि उपरोक्त नीति वाक्य का कथन कराता है<sup>२</sup>। मन्दोदरी द्वारा रावण को बारंबार राम को सीता लौटाकर हरि-भजन करने की शिक्षा पर ग्रमानव रावण समस्त नारी-जाति के स्वभाव पर साहस, भूठ, चंचलता, माया, भय, श्रविवेक ग्रादि श्रष्ट श्रवगुणों का श्रारोप कर देता है<sup>3</sup>। वस्तुतः यह संस्कृत के एक नीतिवाक्य का हिन्दी रूपान्तर है। समुद्र का कथन 'ढोल गंवार शुद्र पशुनारी' भी गर्ग-संहिता के एक इलोक का हिन्दी रूप है। तुलसीदास श्रपने युग की अनैतिकता काम-वासना का निर्वाध विहार देख कर, अथवा अपने हृदय में शास्त्र-अध्ययन, परम्परा द्वारा पोषित, नारी संबंधी पूर्व निश्चित घारणा के कारण नारी में वासना की प्रमुखता मानकर उसमें संयम का घोर भ्रभाय मानते हैं ४। नारी मात्र के लिए किया गया यह कथन स्पष्ट कर देता है कि नारी उनके लिए ग्रवगुणपूर्ण, काम-वासना की प्रतिमा है। नारी-निन्दा की इस प्रवृत्ति में वह सन्तों के ही समानधर्मी हैं। सन्तों के समान वह भी नारी को त्रिगुणों को नष्ट करने वाली, तप-संयम की विरोधी, साधना की शत्रु मानते हैं। उनके कथनानुसार यह सत्य ज्योतिष में भी फलित

१. "दीपशिखा सम जुवित जन, मन जिन होसि पतंग । भजिह राम तिज काम मद, करींह सदा सतसंग।।" तुलसी—तुलसी ग्रंन्थावली भाग १, पृ० ३२१

२. "शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिग्र, भूप सुसेवित बस नीहं लेखिग्र। रांखिग्र नारि जदिप उर माहीं, जुवती शास्त्र, नृपित बस नाहीं।।" तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३१६

३. 'नारि सुभाउ सत्य कवि कहहीं, श्रवगुन ग्राठ सदा उर रहहीं । साहस ग्रनृत चगलता माया, भय ग्रविवेक ग्रसौच ग्रदाया ॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३७६

४. "भ्राता पिता पुत्र उरगरी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होइ विकल सक मनहिं न रोकी, जिमि रविमनि द्रव रविहि विलोकी॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० २६६

हुआ है, तभी कुण्डली में नारी कठोर शत्रु मृत्यु के मध्य स्थापित है । वास्तव में वह नारी को ग्रनिश्चित मनोवृत्ति वाली, सहज, ग्रपावन ग्रौर ग्रूढ़ समफते हैं। उसके छल-प्रवंचनामय हृदय के रहस्य को समफने में मानव का कोई प्रश्न ही नहीं, विधाता तक ग्रसमर्थ है । नारी की स्वतन्त्रता गोस्वामी तुलसीदास को ग्रप्रिय रही, तभी वह स्वतन्त्र नारी की तुलना जलवृष्टि से मर्यादाहीन बनी क्यारी से करते हैं । व्यष्टि ग्रौर समष्टि इस पर एकमत है कि नारी-स्वभाव ग्रगम ग्रौर ग्रगाध है। ग्रबला नारी को बलवती बनाने से वह ग्रिन के समान भयंकर, समुद्र के समान प्रचण्ड ग्रौर काल के समान दुनिवार हो जाती है । तुलसी की नारी-भावना की विशेषता यह है कि स्वयं नारी भी ग्रपनी जाति को तुच्छ, हीन बताती हुई कहती है कि काने, खोरे, कूबरे वेसे ही कुटिल होते हैं उनमें यदि स्त्री हुई तो कुबुद्धि का योग ग्रधिक होता है । मंथरा के कपटपूर्ण व्यवहार को वह नारी चिरत्र बतलाते हैं। नारी भाव-गोपन में इतनी निपुण होती है कि नीति-विशारद राजा भी उसके चरित्र को नहीं समफ पाते हैं । नारी विषयक यह कथन चाहे

तुलसी — तुलसी ग्रंथावली दूसरा खण्ड, पृ० १२७, दो० २६८

- २. "विधिहु न नारि हृदय गति जानी। सकल-कपट-ग्रघ-ग्रवगुन खानी।।" तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० २२०
- ३. "महावृष्टि चिल फूटि कियारी। जिमि सुतंत्र भए बिगरींह नारी।।" तुलसी—तुलसी प्रन्थावली, पृ० ३३१
- ४. "सत्य कहीं ह किन नारि सुभाऊ । सब बिधि ग्रगम ग्रगाध दुराऊ ।। निज प्रतिबिंब वरक गिंह जाई । जानि न जाई नारि गिंत भाई ।।

काहं न पावक जारि सक, का न समुद्र समाइ । का न करै भ्रवला प्रवल, केहि जग काल न खाइ ॥

तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १७६

- ५. "काने, खोरे, कूबरे, कुटिल कुचाली जानि ।
   तिय विसेषि पुनि चेरि किह, भरतमातु मुसुकानि ।। '
   तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १६३
- ६. "ऐसेउ पीर विहँसि तेइ गोई, चोरनारि जिमि प्रगटिन होई। लखी न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मिन गुरु पढ़ाई।। जद्यपि नीति निपुन नर नाहू, नारि-चरित जलनिधि श्रवगाहू।" नुलसी—नुलसी प्रन्थावली भाग १, पृ० १६८

 <sup>&</sup>quot;जनम-पित्रका बरित कै देखहु मनिह विचारि । दारुन वैरी मीचु के बीच विराजत नारि ।।"

पुरुष पात्र, स्त्री पात्र ग्रथवा स्वयं कवि करे, उनमें समान कठोरता है ।

इस प्रकार विवेचन कर हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रधिकतर नारी की निन्दा विराग भ्रौर तप की भावना द्वारा प्रेरित होकर की है, अथवा जब नारी ने कोई मर्यादा-विरोधी कार्य किया है। अपने समय और वातावरण के संस्कारों का प्रभाव उन पर पड़ना म्रनिवार्य था। उस युग में ही विराग प्रधान मनोवृत्ति श्रेयस्कर समभी जाती थी। विराग पथ से मानव को च्युत करने वाले विषयोपभोग को तुलसीदास ने गहित बताया। विषयोपभोग की प्रधानपात्री नारी होने के कारण, स्वभावतः ही उन्होंने नारी निन्दा की है<sup>२</sup>। ग्रात्महित ग्रीर कल्याण की माधना करने वाले व्यक्ति को काम लोभादि से मुक्ति पाना अनिवार्य है। वह पूर्णतः समभते थे कि कामी के हृदय में नारी के प्रति कितनी दृढ़ ग्रनुरक्ति होती नारी की उच्छ खलता, आदर्शविहीनता देखकर मर्यादावादी पुरुष किव के हृदय में नारी के प्रति क्षोभ श्रा जाना स्वाभाविक ही है। इस मर्यादा का श्राधार युग एवम् राष्ट्र निर्माण-कर्त्री में जिस उदात्त ग्रादर्श की भावना उन्हें ग्रभिलिषत थी, उसके श्रभाव में उनके शब्दों में नारी के प्रति कटुता श्रौर हीनता की भावना श्रा गयी है। इससे यह अनुमान लगाना कि गोस्वामी तुलसीदास ने नारी का केवल कृष्ण-रूप ही देखा उसके सत् रूप की श्रोर ध्यान न दिया, समुचित नहीं है। नारी के सती-रूप, पति-प्रेमरता पतिव्रता के पावन स्वरूप, उसके दृढ़ नियम के प्रति उनके मन में मोह रहा होगा, तभी वह शंभु-धनुष की भ्रटलता की तुलना सती के निर्विकार

तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ५०४

१. "ये उदाहरण मानस से न केवल विभिन्न कोटि के पुरुष पात्रों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में किए गए कथनों, वरन विभिन्न कोटि के स्त्री-पात्रों, जड़ पात्रों थ्रौर स्वतः राम द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में किए गए कथनों से लिए गए हैं। श्रब हम देखेंगे कि कवि स्वतः भी जब नारीचिरत्र पर वक्तव्य देने के लिए श्रागे बढ़ता है, श्रथवा श्रपनी कथा के किसी वक्ता द्वारा उस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाता है, तो वह भी श्रधिक नहीं तो उतना ही कूर पाया जाता है।"

माताप्रसाद गुप्त — तुलसीदास, पृ० ३०७, १६५३, इलाहाबाद २. विषयों में सबसे प्रबल है कामोपभोग और पुरुषों के लिए इसका प्रधान साधन है प्रमाद ग्रथवा नारी। इसलिए विषयवासना की निन्दा को ग्रपना प्रधान लक्ष्य बनाने वाले गोस्वामी जी ने नारी-निन्दा में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है।"

बलदेवप्रसाद मिश्र—तुलसी-दर्शन, पृ० ८०, १६६५, प्रयाग ३. ''कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिह प्रिय जिमि दाम । तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥''

चित्त से करते हैं । समय की ग्रनिवार्य ग्रावश्यकता तथा समाज के लिए कल्याण-मय होने के कारण तुलसीदास ने पातिव्रत पर बहुत ग्रधिक बल दिया है। पतिव्रता ग्रीर भक्त दोनों प्रकार की नारी तुलसी के लिए वन्दनीय हैं ।

गुणशीला एवम् कर्तव्यपरायण पुत्री भी पितृ एवम् श्वसुर दोनों कुलों का उद्धार कर सकती है । वास्तव में तुलसीदास को नारी प्रथवा पुरुष दोनों का ही प्रादर्श, स्वधर्म-निरत रूप ही प्रिय है । ग्रतः कर्तव्यपरायण नारी की उन्होंने प्रशंसा की है । तुलसीदास में विरागी साधक, समाज-संस्कर्ता, नीतिकार ग्रौर किव इन चारों का योग है । उन्होंने नारी का वर्णन इसी मिश्रित दृष्टि-विन्दु से किया है । नारी से उनका तात्पर्य उस युग की विलास-रत, कर्तव्य-हीन, कुमार्ग-गामिनी नारी से है । ग्रतः नारी ग्रौर प्रमदा को एक ही समक्त कर, लोक ग्रौर समाज के बाधक उस रूप को उन्होंने गिह्त एवम् त्याज्य बताया । पुरुषवर्ग के होने के कारण स्वजातिगत पक्षपात की किचित छाया ग्रा जाना ग्रस्वाभाविक नहीं है, यद्यपि उन्होंने नारी को कुदृष्टि से देखने वाले के वध को भी पातकहीन बताया है । ग्रतः तत्कालीन समाज की प्रवृत्ति के प्रभाव से उन्होंने नारी को विलास की सामग्री में गिना है, परन्तु ग्रंतर के किसी कोण में नारी मर्यादा, उसकी पवित्रता के प्रति श्रद्धा एवम् ग्रादर का भाव सतत बना ही रहा ।

तुलसी के काव्य से नारी की सामाजिक स्थिति, धार्मिक ग्रधिकारों पर सम्यक् प्रकाश पड़ता है। सामान्यतः नारी-विरोधी तुलसीदास ने धर्म के क्षेत्र से बहिष्कृत नारी को भी भिक्त का ग्रधिकारी माना है, तथा भिक्त साधना द्वारा उसके मोक्ष साधन के ग्रधिकार को मान्यता दी है ।

"भूप सहस दस एकोंह बारा। लगे उठावन टरै न टारा।
 डगै न संभु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे।।"

तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, खण्ड १, पृ० १० ८

२. "हिय हरषै मुनि वचन सुनि देखि प्रीति विश्वास। चलै भवानी नाङ सिर गए हिमांचल पास।।"

तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० ४३

- "तापस वेष जनक सिय देखी। भयेउ प्रेम परितोष विसेषी।।
   पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सब कोऊ।।"
   तुलसी —तुलसी ग्रन्थावली, पृट २६६
- ४. "अनुज वधू, भगिनी, सुत नारी। सुन सठ कन्या सम ये चारी॥ इन्हींह कुदिष्टि विलोकें जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई॥"

तुलसी - तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३२८

पू. "राम भगति-रत नर ग्रह नारी। सकल परम गति के श्रविकारी।"

तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० ४५०

#### केशव की नारी-भावना

तत्कालीन समाज में नारीत्व का सर्वोच्च ग्रादर्श पातिव्रत ही था। ग्रतः केशव ने भी पातिव्रत को नारी की गित बताया। उनके अनुसार नारी को कोई उपासना, प्रार्थना, धार्मिक ग्रनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, पित-सेवा ही उन्हें इन सब विधानों का फल देगी । केशव ने नारी के सहमरण ग्रथवा सती होने को ग्रादर्श माना है। पुनः उन्होंने विधान के लिए ग्राचार-विचार, एवम् कष्ट ग्रौर साधना के जीवन का विधान किया है । पितव्रता को श्रेष्ठ मानते हुए ग्रौर उसी को नारी-जीवन के चरम साफल्य का साधन स्वीकार करते हुए केशव पित-पत्नी के संबंध को ग्रन्थोन्याश्रित बताते हैं। पित ग्रौर पत्नी दोनों ही एक दूसरे के ग्रस्तित्व के लिए ग्रावश्यक एवम् महत्वपूर्ण है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केशव ने भी नारी को भोग एवम् संसारासित्त का कारण माना है, किन्तु उनके काव्य में नारी-भर्त्सना की प्रवृत्ति न्यून ही दृष्टिगत होती है।

केशव ने सीता के रूप में नारी ग्रादर्श का जो महिमामय रूप प्रतिष्ठित किया है, उसमें महानता ग्रीर तेजोमयी गरिमा है। सीता पिवत्रता की प्रतीक, पित को देवता मानने वाली, पित सुख के लिए राजभवन के समस्त सुखों को तृणवत् पित्याग करने वाली ग्रादर्श नारी है। उसमें सिह्ण्णुता, घीरता ग्रीर सौम्यता है। राक्षस के घर यातना पाकर लौटने पर सती सीता को भी ग्रपने चित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। कुछ समय राजभोग के उपरान्त उनके दुदिन पुन: दुर्भाग्य का विधान करते हैं। भरत के शब्दों में ग्रत्यन्त सुभाषिणी, पिवत्र, परमगुद्ध, ग्रत्यन्त गरिमामयी, गर्भवती सीता का राम वेद-विधानों के विरुद्ध परि-

"खाय मधुरात्र नींह पाय पनिह धरै, काय मन वाच सब धर्म करि बोलो। कृच्छ उ पवास सब इन्द्रियन जीतिहीं, पुत्र सिख लीन तन जौ लगि श्रतीतहीं" केशव—रामचन्द्रिका, पृ० १३४, १३६ पं० श्रावृत्ति, २००१ इलाहाबाद

 "पितनी पित बिनु दीन श्रति, पित पितनी बिनु मंद । चन्द्र बिना ज्यों जामिनी, ज्यों बिनु जामिन चंद ॥"

केशव—रामचन्द्रिका, पृ० २०४

१. ''जोग जाग व्रत ग्रादि जु कीजै, न्हान मानगुन दान जु दीजै। धर्म कर्म सब निष्फल देवा, होहि एक फल के पित सेवा।।" केशव — रामचिन्द्रका, पूर्वार्द्ध दीन सम्पादित, पृ० १३४, पंचमावृत्ति २००१ इलाहाबाद

 <sup>&</sup>quot;नारि न तजिह मरे भरतारिह। ता संग सहइ धनंजय भारिह।। जो केहि विधि करतार जियाविह। तोतेहि कंह यह बात बताविह।।"

त्याग करते हैं । राम द्वारा दोषारोपण होने पर भी सीता शुद्ध और पित्रत्र हैं। बाल्मीिक मुनि उन्हें तपिस्वयों की शुभिसिद्धि के समान ग्रहण करते हैं । श्रश्वमेध के लिए हुए लव-कुश और राम-लक्ष्मण श्रादि के मध्य संग्राम में हत वीर सती सीता के पुण्य प्रभाव से जीवित हो जाते हैं । वस्तुतः केशव का नारी-श्रादर्श भारतीय परम्परा के श्रनुकूल ही है।

तत्कालीन राजदरबारों में नारी विलास का उपकरण मानी जाती थी। ग्रन्तःपुर की साज-सज्जा, विलास-कक्ष की शोभा का वह ग्रनिवार्य उपकरण थी। ग्रतः दरबारी किव केशव जिन्होंने ग्रपने जीवन के ग्रधिकांश दिवस वैभव की स्विप्तल छाया में बिताए, मर्यादापुरुषोत्तम राम को भी एक विलासी नायक के रूप में ग्रंकित करें, यह स्वाभाविक ही हैं। पन्नगी, नगी, सुरों ग्रौर ग्रसुरों की बालाएं संगीत ग्रौर नृत्य से राम का मनोरंजन करती हैं । तत्कालीन समाज की नारी संगीत वीणावादन, चित्रकला ग्रादि में निपुण होती थीं । वह वैभव ग्रौर विलास की दोला पर तरंगित होती थीं, किसी प्रकार की समस्या उनके समक्ष नहीं थी। विधवा के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म सहमरण था। पुत्र-पालन ग्रथवा ग्रन्य किसी ग्रावश्यक कार्य के लिए यदि जीवित रहना चाहती, तो उसका जीवन संयम एवम् निग्रह का जीवन होता था। सुविधा ग्रौर सुख की समस्त सामग्रियाँ उसे त्याज्य थीं । ग्रसुरों में नारी ग्रपने देवर के साथ पुनर्विवाह कर लेती थी, पर समाज ग्रौर जनमत में उसका यह कार्य स्लाघ्य एवम् प्रतिष्ठित नहीं माना

- २. ''सर्वथा गुनि शुद्ध सीतिह ले गए मुनि राय । श्रपनी तपिसन की शुभ सिद्धि सी सुख पाय ॥'' केशव—रामचन्द्रिका, उत्तरार्द्ध, पू० २१६
- ३. केशव—रामचन्द्रिका, उत्तराईं, पृ० २७२
- ४. "पन्नगी नगी कुमारि श्रासुरी सुरी निहारि। विविध किन्नरीन किन्नरी बजावें मानो निष्काम भक्ति शक्ति श्रापश्चापनीस। देहन धरि प्रेमन भरि भजन वेद गावें।"

केशव—रामचन्द्रिका, उत्तरार्द्धं, दीन सम्पादित, पृ० १२७, तृ० सं० १६४५, इलाहाबाद

- थ्र. केशव—रामचन्द्रिका, पूर्वार्द्ध, दीन, पू० २२०, १७३,प० स० २००१ सं० इलाहाबाद
- ६. केशव रामचन्द्रिका, पूर्वार्छ, पृ० १३६, पं० स०, २००१ सं० इलाहाबाद

प्रिय पाविन प्रियवादिनी पतिव्रता श्रित शुद्ध ।
 जग की गुरु श्रर गुविणी, छाँड़ित वेद विरुद्ध ॥"
 केशव—रामचित्रका, उत्तरार्द्ध, पु० २०६

जाता था १।

केशव के युग १६१२-७४ सं० (१४५५-१६१७ ई०) में भिक्त की अन्त:-सिलला पावन धारा श्रृंगार के कृण्ड में समाहित हो जाने को उत्सुक थी । रावण के राजगृह में हिन्यों के विलास के चित्रण पर रीतिकालीन प्रभाव स्पष्ट है। कोई स्त्री मदिरा पान करती है, कोई सर्वप्रसाधन से सज्जित होकर नाचती है, कोई स्त्री तोता ग्रीर मैना ग्रादि को कोकशास्त्र के मंत्र पढ़ाया करती है?। इससे स्पष्ट है, केशव के समय की नैतिक उच्छुङ्खलता में नारी स्वयं ही विलास-रत थी। उसमें गृहिणी की गरिमा, मातृत्व का गौरव न था। विलास की सामग्री एवम् जीवन का श्रत्यन्त श्रावश्यक उपकरण होते हुए भी उसको समाज में स्थान उपलब्ध नहीं था। पर्दा था अथवा नहीं ? इसका स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है, पर ग्रन्त:पूर की प्रथा थी। किव के कथन से कि दशरथ के मरण पर वह सब नारियाँ जो कभी अन्तःपुर से नहीं निकली थीं, वे भी उनके शव के दर्शनार्थ बाहर निकलीं, ज्ञात होता है कि अवरोध की प्रथा थी<sup>3</sup>। बहुविवाह प्रचलित था। बहविवाह द्वारा एकत्रित रूपसियों के कोषागार की रक्षा काने, कूबरे ग्रादि अपंग करते थे । इन सामाजिक विषमताओं के होते हुए भी पातिव्रत धर्म पर ग्रधिक बल दिया जाता था। पतिवता नारी पवित्र तथा पूज्य समभी जाती थी। मन्दोदरी के रावण के प्रति कथन कि, पतिव्रता को साधारण प्राणी न समभी, से स्पष्ट है कि पतिव्रता ग्रांदरणीय थी । नृप ग्रादि जो भी धार्मिक कियाएँ करते

 "जेठो भैवा श्रन्नदा राजा पिता समान, ताकी पत्नी तू करी पत्नी मातु समान।"

केशव--रामचंद्रिका पूर्वार्द्ध, पृ० २६, तृ० सं० १६४५ इलाहाबाद

- एक हाला गुहै एक माला,
   बनी एक बाला नचै चित्रशाला ।
   कहूँ कोकिला कोक की कारिका,
   पढ़ावे सुवा लें सुकी सारिका को ॥''
   केशव रामचंद्रिका पूर्वार्ड, दीन सम्पादित पृ० २२०, पं० सं० २००१
   वि० सं० इलाहाबाद
  - ३. "हाय हाय जहां तहां सब ह्वं रही सिगरी पुरी। घाम घाम नृप सुन्दरी प्रगटी सबै जे रही दुरी॥" केशव—रामचंद्रिका पूर्वार्द्ध, पृ० १५१, पं० सं०, २००१ वि० स०

इलाहाबाद ४. "गूंगे कुबजे बावरे बहरे बामन वृद्ध, यान लिए जन ग्राइए खोरे खंज प्रसिद्ध।"

केशव--रामचंद्रिका उत्तरार्द्ध, पृ० १६७, तृ० सं० १६४५ सन्

प्र. "संधि करौ विग्रह करौ, सोता को तो देह। गनो न पिय देहीन में पतिव्रता की देह।।" थे, सब स्त्री के साथ ही सफल मानी जाती थी ।

केशव भी नारी को सद् मार्ग का स्रवरोधक, माया का ब्रह्मास्त्र, मानव की स्राकांक्षास्रों का मूल मानते हैं। पातिव्रत को तो सभी किवयों ने ही मान्यता देकर उसे ही स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ, श्रेयस्कर धर्म माना है। केशवदास को भी नारी का स्रादर्श प्रतिपादित रूप ही काम्य है। उन्होंने विधवा को भी तप और सुंयम तथा स्रात्म-निग्नह का उपदेश दिया। पतिव्रता के सतीत्व की मनोहर सात्विक व्यंजना के साथ ही परिस्थितियों के प्रभाव से नारी का विलास क्रीड़ारत रूप भी समक्ष स्राता है। केशव पतिव्रता, गुणशीला, कर्तव्यपरायण नारी के परित्याग को स्रकल्याण का श्रावाहक मानते हैं। भरत के राम के प्रति कथन में सद्नारी के प्रति मोह एवम् श्रद्धा की भावना स्पष्ट हो जाती है। केशव के काव्य से तत्कालीन सामाजिक एवम् धार्मिक जीवन में नारी की स्थित पर भी प्रकाश पड़ता है।

सम्पूर्ण रामकाव्य में नारी के सामान्य विलास-वासना-परक रूप को घृणित मानकर पित-भिवत पर अधिक बल दिया गया है। राम के चिरत्र की ब्रादर्श-वादिता को अपनी कसौटी बनानेवाले इन किवयों के लिए नारी की सामान्य दुर्बल-ताएँ क्षम्य न होकर ब्रालोचना तथा निन्दा का कारण बनी हैं, किन्तु साथ ही नारी का ब्रादर्श रूप, लोक और समाज में कर्तव्य के प्रदीप की मंजुल दीप्ति प्रशस्त करने वाला स्वरूप इनका काम्य और वर्णनीय रहा है।

केशव—रामचंद्रिका पूर्वार्द्धे, दोन सम्पादित : पृ० ३१४, पे० सं० २००१ सं० इलाहाबाद

१. "धर्म कर्म जो कछु कीजै, सफल तरुणी के साथ। ता बिनु जो कुछ कीजई निष्फल सोई नाथ॥" केशव — रामचंद्रिका उत्तर्राद्धं, :दोन: पृ० २३७, तृ० सं० ६१४५ सन्
प्रयाग

#### प्रकरण २

# कृष्ण-काव्य में नारी

निरंजनी नाथपंथी निर्णु णियों के उपदेश, उनके योग संबंधी जिटल कार्यकलापों से जनहृदय श्रान्त हो चुका था। उनके द्वारा प्रदिश्ति ज्ञानाश्रयी भिवत
का मार्ग जनसाधारण की रागात्मक वृत्ति के साथ सामंजस्य-स्थापन में ग्रसमर्थ
था। राम के मर्यादावादी रूप की ग्रपेक्षा रसेश्वर कृष्ण के प्रेममय रूप ने जनता
को ग्रधिक ग्राकुष्ट किया। कृष्ण-भिवत के ग्राचार्य वल्लभ ने रागानुगा भिवत
का राजमार्ग, ऊंच-नीच, पुष्प ग्रौर नारी सभी के लिए प्रशस्त कर दिया। इस
लोक-रंजक उपासना-पद्धित में ग्राध्यात्मिकता के साथ लौकिकता के समन्वय ने
ग्रपकर्ष ग्रौर पराभव के कारण जीवन से विमुख हिन्दू जाति में पुष्टि-भिवत के
पोषण द्वारा जीवनोन्मेष किया। इन भक्त कियों ने भगवान के प्रेम-रस-मय
स्वरूप को लेकर जिस भिवत-मार्ग, उपासना पथ को प्रस्तुत किया, वह निवृत्तिमूलक न होकर प्रवृत्तिमूलक है। उसमें नैराश्य एवम् वैराग्य नहीं है, ग्रपितु जीवन
के ग्राशा से उज्जवल पक्ष का चित्रण हुग्रा है। वल्लभाचार्य से पुष्टिभिवत की
दीक्षा पाकर ग्रष्टछाप के किवयों ने कृष्ण जीवन की माधुरी का रसमय स्रोत
प्रवाहित कर दिया।

#### राधा-कृष्णोपासना का विकास

ईसवी सदी से चार शताब्दी पूर्व ही वासुदेव ग्रौर कृष्ण का एकीकरण हो चुका था। महाभारत ग्रौर पुराणों में नारायण एवम् विष्णु का कृष्ण के साथ जो एकीकरण हुग्रा था, उसमें कृष्ण का रूप गीता के ग्रनासिवत-योग का उपदेश देने वाले योगिराज कृष्ण का था, व्रजभूमि में गोचारण, वंशीवादन कर कुंजों, वनों में व्रजांगनाग्रों के साथ विहार करने वाले गोपाल-कृष्ण का नहीं। सर्वप्रथम हरिवंश तथा वायुपुराण में गोपाल-कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण ग्रथवा वासुदेव एक ऐतिहासिक पुरुष होकर भी परम दैवत के पद को प्राप्त कर सके, किन्तु राधा का व्यक्तित्व ऐतिहासिक नहीं है। उनके ग्रस्तित्व के विषय में दो संभावनाएं की जाती हैं। चौदहवीं सदी के ग्रन्त में भागवत संप्रदाय के नए

१. (ग्र) "राधा कृष्ण से संबंधित ग्राभीरों की प्रेमदेवी रही होगी। ग्रारम्भ
में केवल वासुदेव से बालकृष्ण को एकीकरण हुग्रा, ग्रार्थग्रन्थों में राधा का उल्लेख नहीं है। पीछे बालकृष्ण की प्रधानता
होने पर बालक देवताग्रों की सभी बातें ग्राभीरों से ली गई।"

रूप के साथ राघा-कृष्ण संपूर्ण भाव तथा काव्य-जगत की वस्तु हो गए । म्रारा-धितः शब्द से भी राघा की कल्पना की जाती है<sup>9</sup>।

### कृष्ण-काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि

कृष्ण-काव्य का श्राधार प्रेमाभिक्त की परम्परा है, श्रौर वल्लभ की प्रेमाभिक्त का उत्स श्रीमद्भागवत है। इन काव्यकारों के अनुसार माया से रिहत ब्रह्म ही जगत का कारण है। जगत श्रौर जीव दोनों ही ब्रह्म की लीला के विस्तार हैं। वह श्रविनाशी ब्रह्म भेदरिहत, शुद्ध, जन्ममरण तथा कामना रिहत हैं। वह विरोधाभास वाले गुणों से पूर्ण है, निर्गुण होते हुए भी सगुण, सधमंक होते हुए भी श्रधमंक है। मन, वाणी की क्षमता से परे यह सर्वशिकतमान ब्रह्म, भक्तों के लिए सगुण स्वरूप धारण कर लोक में अपनी मनोहर, श्रद्भुत लीला का विस्तार करता हैं । यह श्रगम, श्रखण्ड, नित्य ब्रह्म केवल प्रेम द्वारा ही गम्य हैं । वल्लभ सम्प्रदाय के श्रनुसार जड़ जगत श्रौर जीव सृष्टि सिच्चदानस्द के ही श्रंश हैं । ब्रह्म सगुण स्वरूप ही वास्तिवक एवम् सत्य है। इस नित्य प्रभु की लीला भी नित्य है। विष्णु के वैकुण्ठ के भी ऊपर व्यापक वैकुण्ठ में

(ब) "राधा श्रायों से पूर्व जाति की प्रेम-देवी रही हों उनकी प्रधानता के कारण उनका संबंध कृष्ण से जोड़ दिया गया होगा।"

हजारीप्रसाद द्विवेदी—सूर-साहित्य, पृ० २६, १६६३ सं०, इन्दौर

१. "श्रत: श्राराधिता शब्द से राधा की उद्भावना कर लेना कठिन कार्य न था। कृष्ण की जो श्राराधिका है, वही राधा या राधिका है। भगवान की ह्लादिनी शक्ति का रूपान्तर हैं, कृष्ण नारायण के श्रवतार हैं, श्रतः लक्ष्मी को वृषभानुजा राधा कह कर निम्बाकं ने कृष्ण की शाक्वत पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित किया।"

मुंशीराम शर्मा—भारतीय साधना श्रौर सूर-साहित्य, कानपुर, पृ० १७३

२. ''ग्रमल, ग्रकल, ग्रज, भेद विवर्जित सुनि विमल विवेक।''

सूर-सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० १२७, पद ३८१

३. ''कह्यों सुक सुनौ परीच्छित राव, ब्रह्म श्रगोचर मन बानी ते श्रनन्त प्रभाव भक्तन हित श्रवतार धारि करी लीला संसार।''

सूर-सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ३२४, पद ३०७

- ४. "नित्य श्रात्मानन्द ग्रखण्ड स्वरूप उदारा केवल प्रेम सुगम्य, ग्रगम्य श्रवर परकारा" नंददास—नंददास ग्रन्थावली सं० ब्रजरत्नदास श्री कृष्ण सिद्धान्त पंचा-ध्यायी, पृ० ४४, २००६ सं० काशी
- ५. "नाथ तुम्हारी जोति अभास, करित सकल जगत में परकास । थावर जंगम जहाँ लिंग भये, जोति तुम्हारी चेतन किये ॥" सूर—सूरसागर द्वितीय खण्ड, प० १७१२, ४३०० । ४६१८

स्रपने भक्त गण के साथ कीड़ा करता है। इस वैकुण्ठ में नित्यक्रम से जमुना, बृन्दा-वन स्रौर निकुंज हैं। इस व्यापक वैकुण्ठ भूमि का एक भाग गोलोक है। रसेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण स्रपने षटगुणों एवम् स्रप्राकृत धर्मों से युक्त हो स्रक्षर-धाम में नित्य लीला मग्न रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम का लीलाधाम गोकुल स्रथवा बृन्दावन है जो ब्रह्म का ही स्वरूप है। वल्लभाचार्य के स्रनुसार यह ब्रह्म सत् से प्रकृति, सत्, चित, जीव स्रौर सत्, चित, स्रानन्द में सर्वव्धापी ब्रह्मके रूप में प्रकट हुस्रा है। सर्जन की इच्छा से ही वह सृष्टि का प्रणयन तथा विनाश करता है। संसार उसी से उत्पन्त होकर उसी में विलीन भी हो जाता है । इन कृष्णशाखा के कवियों के स्रनुसार ब्रजभूमि का रास पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के नित्य रास का ही रूपान्तर है। इस रास पर उन्होंने स्राध्यात्मिक भावना का स्रारोप कर, परमब्रह्म के संसर्ग के कारण

यह स्पष्ट है कि बह्म के ही अंश त्रज के गोप-गोपी-गोवत्स हैं। राधा सब से विशिष्ट हैं। उनके द्वारा हीं कृष्ण का परमानन्द-स्वरूप पूर्ण होता है। कृष्ण आदि पृष्ष हैं और राधा आदि प्रकृति। इन कृष्ण किवयों के दर्शन में कृष्ण को विष्णु का अवतार तथा राधा को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। राधा और कृष्ण अभिन्न हैं। वह जग-नायक हैं और वह जगत-जननी हैं, बृन्दावन में गोपाल लाल के साथ नित्य विहार करती रहती हैं । सभी भनत-सम्प्रदायों में माया की स्वीकृति किसी न किसी रूप में है। कृष्ण-भवतों में सूरदास के अनुसार माया के द्विविध रूप मान्य हैं। एक सद और दूसरा असद। ब्रह्म और जीव के साक्षात्कार में बाधक अज्ञान माया

सूर-सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ० १७१३, ४३०२। ४६२०

'धिन सुक मुनि भागवत बखान्यौ

गुरु की कृपा भई जब पूरन, तब रसना किह गान्यौ,
घन्य इयाम वृन्दावन को सुख, सत भया ते जान्यौ।''

सूर — सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६६२, पद ११७३।१७६१ ''सुक भागवत प्रगट करि गायौ कछू दुविधा न राखी, सूरदास ब्रजनारि संग-हरि बाकी रही न काखी।''

सूर---सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६६२, पद ११७२।१७६०

३. 'रूपरासि सुख रासि राधिकै सीला महागुन-रासी, कृष्ण चरन ते पार्वीह स्यामा जे तुव चरन उपासी । जगनायक, जगदीश पियारी, जगत-जननी राधा रानी, नित विहार गोपाल लाल-संग वृत्वावन रजधानी ॥"

सूर-सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६२४, पद १०५५।१६७३

१. "जग सिरजत पालक संहारत, पुनि क्यों बहुरि करे, ज्यों पानी में बुदबुदा, पुनि ता माहि समाइ, ज्यों ही सब जग प्रगटत तुम तें, पुनि तुम माहि विलाइ।"

उद्भूत हैं। यह प्रभु की माया अत्यन्त प्रबल है, यह मानव को पशु के समान अपना अनुगामी बना लेती है। हिंसा, ममता, मद, आशा आदि इसके सहायक हैं। इसी माया के प्रभाव से मनुष्य सुत-विनता आदि की मोह-माया में ग्रस्त होता है। यह सांसारिक माया, कांचन कामिनी, सम्पत्ति और परिवार, जिसका विस्तार है, भिनत के पथ में बाधक हैं। माया का दूसरा रूप भगवान की योग-माया का है। नित्य वृन्दावन में नित्य रास की अलौकिक कीड़ा भगवान कृष्ण की योगमाया का ही विस्तार है।

गोपी भगवान की आनन्द-प्रसारिणी शक्ति हैं, जो भगवान की सिद्ध-शक्ति राधा के साथ रसेश्वर कृष्ण से कीड़ा करती हैं। वे सामान्य लौकिक नारी नहीं, प्रत्युत् वेद की ऋचाएँ हैं। जैसा कि आगे कहा जायेगा इन गोपियों के भाग्य सुर ललनाओं के लिये भी ईर्ष्या के कारण हैं। उनकी महिमा का वर्णन ब्रह्मा भी करते हैं<sup>3</sup>।

### जीवन के प्रति दृष्टिकोण

पुष्टिमार्गी भिक्त की रामानुगा धारा मर्यादा की सीमा में बद्ध होकर नहीं चली। उसके प्रचण्ड वेग के समक्ष सामाजिक बन्धन और प्रतिवन्ध ढह गए। किन्तु साधना की प्रारम्भिक अवस्था में इन्होंने भी मर्यादा को अनिवार्य माना गया है। भिक्त-योग की साधना के लिये उन्होंने यमनियमादि अष्टांग योग का विधान किया है। किन्तु साधारणतः इन्होंने निश्छल भिक्त को सर्वश्रेष्ठ माना है। भगवान

"ग्रब हों माया-हाथ बिकान्यौ,
 परबस भयौ पसू ज्यौं रजु-बस भज्यौ न श्रीपित रामै ।
 हिसा-मद-ममता-रस भूल्यौ, ग्राज्ञा हो लपटायौ ।।"

सूर-सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० १७, ४७

२. "व्याकुल होत हरे ज्यौ सरबस, भ्रांखिन घूरि दई सुत–संतान–स्वजन–बनिता–रित, घन समान उनई राखे सूर पवन पाखण्ड हरि, करी जो प्रीति नई"

सूर---सूरसागर प्रथम खण्ड (नन्ददुलारे वाजपेयी)
पृ० १७, पद ५०, २००७ सं०

३. ''गोपी पदरज महिमा, विधि भृगु सौं कही वरष सहस तप कियौ तऊ में ना लही।।''

सूर-सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६६२, ११७४। १७६२

४. "भक्ति पंथ जो अनुसरें—सो अव्टांग जोग को करें यमितयमासन, प्रानायाम करि अभ्यास होइ निष्काम प्रत्याहार धारण ध्यान करें जु छोड़ि वासना आनि॥"

सूर—सूरसागर प्रथम खण्ड, सूरसमिति द्वारा संपादित
पृ० २२१, पद ३६४ सं० २००७ काशी

का भक्त ही उनकी दृष्टि में योग्यतम है। जो व्यक्ति भगवद्-भजन नहीं करता उनकी माता ने उसका भार व्यर्थ ही वहन किया है । इन श्रीपित विष्णु ग्रथवा कृष्ण का द्वार बिना किसी जातिगत, धर्मगत भेदभाव के सब के लिये उन्मुक्त हैं। उसी हिर का स्मरण करना भवजीवन का पाथेय है जो पुरुष श्रौर स्त्री दोनों को ही भित्ति एवम् शरण का ग्रधिकारी मानता है । इस किलकाल में जब ग्रन्थ किन्हीं सत्कर्मों का ग्रवकाश नहीं है, समस्त विधि-विधान ग्रमान्य हो गये हैं, तब केवल रामनाम ही ग्रवलम्ब हैं । जब तक मनुष्य के हृदय में ग्राकांक्षा, कामना रहती हैं, तब तक योग, यज्ञ, व्रत, उपासना सब कर्म-काण्ड व्यर्थ होते हैं। पुनः सूर भित्त की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुये सकामी भवत को भी कम से मुक्ति-लाभ का ग्रधिकारी मानते हैं । इस भित्त-पथ के ग्रनुसरण के लिये सांसारिक मोह-माया, सुतकलत्र की ममता का ग्रभिराम बन्धन तोड़ना ग्रावश्यक है। यह माया-जाल निरर्थक है। इसकी मोहिनी से उद्भान्त मानव विनाश की ग्रोर ग्रग्रसर होता रहता है। ग्रह-दीपक में धन का तैल पड़ा है, स्त्री की बत्ती लगी हुई है ग्रौर पुत्र की ज्वाला जल रही है, उस पर भाव से ग्रभिभूत मन शलभ के समान बिलदान को प्रस्तुत हो जाता है । ग्रतः इन सभी मायिक प्रलोभनों का

"विरथा जन्म लियौ संसार
 करी कबहुं न भित्त हरि की जननी भारी भार।"
 सूर—सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६७, २६४ पद

 "कहयौ सुक श्री भागवत विचार जांति—पाति कोउ पूंछत नाहीं श्रीपति के दरबार।"

सूर--सूरसागर खण्ड १, पृ० ७५, पद २३१

"हरि के जन सब तैं ग्रधिकारी।"

सूर-सूरसागर खण्ड १, पृ० १२, पद ३४

''हरि, हरि, हरि सुमिरो सब कोइ, नारि पुरुष हरि गनति न दोइ॥''

सूर-सूरसागर, खण्ड १, पृ० ७६, पद २४५

३. "हैरामनाम को श्राधार

श्रौर इहिं कलिकाल नाहीं रह्यौ विधि व्यौहार"

सूर - सूरसागर, खण्ड १, पृ० ११४-१४, पद ३४७

४. "जौ लौं मन-कामना न छूटैं

तौ कहा जोग जज्ञ व्रत कीन्है, बिनुकन तुस कौ कूटें"

सूर-सूरसागर, पृ० ११७, पद ३५२

"भ ₹त सकामी हू जो होइ, क्रम, क्रम करिकै उधरै सोइ,

सूर - सूरसागर, पृ० १३७, पद ३६४

५. "माघौ जू, मन माया बस कीन्हों लाभ हानि कछ समभत नाहीं, ज्यौं पतांग तन बीन्हों गृह-दीवक, धन तेल, तूल तिय सुत ज्वाला अतिजोर ॥"

सूर - सूरसागर खंड १, पृ० १६, पद ४६

परित्याग श्रेयस्कर है। सांसारिक माया एवम् वासना के परित्याग का ग्रादेश देकर सूर श्रपनी समस्त भावनाग्रों एवम् कामनाग्रों को भगवान् में ही पर्यवसित करने का उपदेश देते हैं। राग ग्रथवा रित का ग्रालम्बन परिवर्तित हो जाने से ही वह दिव्य हो जाती है परन्तु उनका मार्ग काम, क्रोध, मद, मोह से विराग का होता हुग्रा वैराग्यमूलक होकर भी श्रनुरागपूर्ण है। वह राग की सार्थकता कृष्ण में केन्द्रित होने में ही मानते हैं। वासनाग्रों को भी वह कृष्ण में ही पर्यवसित करते है। इस प्रकार इन भक्त किवयों का उद्देश्य लौकिक भावनाग्रों को ग्रलौकिक ग्रालम्बन में नियोजित कर उनका उन्नयन करने का है।

### कृष्ण-भक्त कवि ग्रौर नारी

कृष्ण कियों में सूरदास ने संतों द्वारा परम्परा में प्राप्त नारी-निन्दा को ग्रीर भी अग्रसर किया। सूरसागर प्रथम खण्ड में कृष्ण-कथा-वर्णन के पूर्व राजा पुरु की कथा में किव नारी के स्वभाव की तुलना नागिन से करता हुआ नारी को नागिन से मी अधिक भयंकर मानता है। नागिन का विष तो तभी व्यापता है जब वह काट लेती है, पर नारी अपनी दृष्टि-निक्षेप मात्र से मानव को चेतना हीन कर देती हैं। नारी हृदयहीन तथा कठोर होती है। यद्यपि नर नारी से प्रेम करता है, परन्तु वह नृशंसता से उसका परित्याग कर देती हैं। नारी के स्वभाव का जो चित्र उर्वशी के रूप में खींचा गया है, वह दया ममता से हीन हैं। संतों के समान कृष्ण-काव्य के किव भी अपनी और पराई नारी से दूर रहने का उपदेश देते हैं। उनके अनुसार नारी के सम्बन्ध मिथ्या, माया के मूल और भित्त में बाधक है। पुनः कृष्ण-चरित वर्णन में भी दूती मानिनी राधा के मान-मोचन में भामिनी और काली सिपिणी

१. "उक्त प्रकार से ही सूरदास परमानन्ददास ग्रादि ने लौकिक भावों को लोक के ग्रालम्बनों से हटाकर ईश्वर की श्रोर लगाया था। परिष्कार की श्रवस्था में भाव वही रहा केवल विभाव बदल गया।" दीनदयाल गुण्त—श्रष्टछाप ग्रौर वल्लभ सम्प्रदाय दूसरा खण्ड, पृ० ६४८

 <sup>&</sup>quot;सुकदेव कह्यों सुनौ हो राव, नारी नागिन एक सुभाव। नागिन के काटे विष होइ, नारी चितवत नर रहे मोह।।" सूर — सूरसागर प्रथम खण्ड, नन्ददुलारे वाजपेयी, नवम् स्कंघ, पृ० १८०

३. ''नारी सौ नर प्रीति लगावै, पै नारी तिह मन मिह लावै । नारी संगै प्रीति जो करै, नारी ताहि तुरत परिहरे ।" सूर—सूरसागर प्रथम खण्ड, नन्ददुलारे वाजपेयी, नवम स्कंघ, पृ० १८०

४. ''बिनु भ्रपराध पुरुष हम मारै, माया मोह न मन में धारैं ।'' सूर—सूरसागर प्रथम खण्ड, नन्ददुलारे वाजपेयी, नवम् स्कंघ, पृ० १८२

की तुलना करती हैं । दान लीला में कृष्ण स्वयं नारी के प्रति हीनता प्रदिशित करते हुए कहते हैं कि बालक ग्रौर स्त्री को ग्रधिक सिर नहीं चढ़ाना चाहिए । स्पष्टतः इन किवयों ने नारी को माया का रूप, मिथ्या ग्रौर गहिंत माना है। परन्तु उपास्य के प्रति ग्रपनी भावनाग्रों की ग्रभिव्यंजना प्रायः नारी भाव से की। गोपी रूप में ब्रजवन्द के साथ रास ही इनका काम्य रहा। वास्तव में इन कृष्णभक्तों को नारी केदो रूप मान्य हैं, सामान्य ग्रौर विशेष। सामान्य रूप में वह लौकिक नारी है, जो माया ग्रौर मिथ्या की प्रतीक है। समाज के बन्धनों ग्रौर कुलमर्यादा का पालन उसके लिए ग्रनिवायं है। विशेष रूप गोपियों का है, जो पार्वत्य सरिता के समान ग्रप्रतिहत वेग वाली हैं। मर्यादा के कगारे, लोक-कानि ग्रौर कुल-कानि के तटीय वृक्ष कृष्ण-प्रेम की प्रचण्डता के समक्ष नष्ट हो जाते हैं। इस विशेष रूप में ग्रायं-पथ त्याग करने पर भी यह दोष की भागिनी नहीं होती, इसका कारण है कि यह गोपियाँ स्वयं भक्त ग्रथवा वेद की ऋचाएँ हैं। वह माता-पिता के स्नेह, कुल की मर्यादा ग्रादि बन्धनों का कैंचुलवत परित्याग कर देती हैं। किन्तु उनका यह मर्यादा त्याग भी श्लाध्य हैं ।

१. "भामिनी श्रौर भुजंगिनी कारी, इनके विषिह डिरिए रांचेहु विरचै, सुख नाहीं, भूल न कबहुँ पत्यैये इनके बस मन परें मनोहर, बहुत जतन किर पैयौ।"

× × ×
"जै जै प्रेम छकं में देखें, तिनींह न चातुरताई।
सूर—सूरसागर द्वितीय खण्णू० ११८७, २८२६। ३४४३ सं० २००७ काशी

२. "कबहूँ बालक मुँह न दीजियौ, मुँह न दीजियौ नारी। जोइ मन करै, सोइ करि डारैं, मूड़ चढ़त हैं भारी॥" सूर—सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ७८६, १४१८, २१३६

 "ज्ञजसुन्दरि नाहिं नारि रिचा स्नृति री में और शिव पुनि शेष लच्छमी तिनि समता नाहीं।"

× × × ×

"भार भयो जब पृथ्वी पर तब हरि लियो ब्रवतार, वेद ऋचा ह्वं गोपिका हरि संग कियो विहार। जो को उभरता भाव हृदय धरि हरि पद ध्यावे, नारि पुरष को उहोइ स्नुति ऋचा मित पावे॥"

सूरदास—सूरसागर खण्ड १, पृ० ६६३, ६४ पद ११७४। १७६३

कृष्ण-काव्य की नारी भावना के विश्लेषण के पूर्व उसके मधुर भाव की भिकत के सिद्धान्त पर दृष्टि डाल लेना समीचीन होगा। बल्लभ तथा अन्य सामयिक विद्वानों के द्वारा की हुई व्याख्याओं से भिक्त का स्थायी भाव प्रीति सिद्ध होता है। मानव सम्बन्ध के जितने रूप संभव हैं, उन सब को प्रीति को इन कवियों ने ईश्वरोन्मुख किया है। इन्होंने ईश्वर को तीन रूपों में देखा है, एक स्त्री रूप में दूसरे पुरुष रूप में और तीसरे युगुल रूप में । कृष्ण-भक्तों में ईश्वर की युगल रूप की उपासना तथा एकाकी रूप की उपासना दोनों ही मान्य है । भक्तों ने लोक में उप-लब्ध प्रीति के भिन्न-भिन्न स्वरूपों को प्रेम में ही पर्यवसित किया है। सांसारिक भ्रन-रिक्त में लिप्त मानव को मुक्त करने के लिए विषय-तृप्ति का साधन भी भगवान को ही माना है। प्रेम के समस्त सम्बन्धों में पूर्णता एवम् दृढ़ता, सहज समर्पण एवम् प्रणय की भावना स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में ही ग्रधिक सम्भव है। इसी कारण काव्य एवम् भिक्त में कवियों, साधकों तथा भक्तों ने ग्रपने हृदय की उत्कट रित की श्रभिव्यंजना का साधन दाम्पत्य-भाव के प्रतीक को ही माना है। स्वकीय भाव के प्रेम से परकीय भाव के प्रेम में ग्रधिक प्रचंडता ग्रौर गूढ़ता होती है । ग्रतएव ग्राध्यात्मिक साधकों ने भी जारभाव तथा परकीय भाव भी ग्रहण किया है। वल्लभ-सम्प्रदाय के भक्त की ग्राकांक्षाग्रों की मधुर परिणति गोपी भाव से ग्राराध्य के सहवास, तथा सान्निध्य के ग्रानन्द का उपभोग ही है। इन ग्रष्टछाप के कवियों ने स्त्री रूप को लेकर, संयोग की सरसता ग्रीर वियोग की व्याकुलता के चित्रण में स्वकीया भाव को ही प्रधानता दी है। परकीया भाव की ग्रिभिव्यक्ति बहुत कम है।

दीनदयाल गुप्त — भ्रष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय, पृ० ४२६, २००० वि० सं० प्रयाग

''मैं कैसे रस रासिंह गाऊँ। श्री राधिका इयाम की प्यारी कृपा वास बज पाऊँ: ग्रान देव सपनेहुँ न श्रानोँ, दंपति की सिर नाऊँ॥''

सूर-सूरसागर, खब्ड १, पृ० ६६४, ११७४।१७६२

"ग्रगितिन की गित भक्तिन की पित राघा मंगलदानी। ग्रसरन-सरनी भव-भय-हरनी वेद पुरान बखाती॥ रसना एक नहीं सत कोटिक, सोभा ग्रमित ग्रपार। कृष्णभक्ति दोजै श्रीराघे सूरदास बलिहार॥"

सूर-सूरसागर, खण्ड १, पृ० ६२४, १०५५।१६७३

१. "अष्टछाप भक्तों की रचनाओं में उनकी एकाकी कृष्ण तथा युगल दोनों प्रकार की भिक्तियों का परिचय मिलता है। उनकी दृष्टि में कृष्ण उनके स्वामी हैं तो राधा स्वामिनी हैं कृष्ण की राधा अभिन्त स्वरूप प्रिया है। इसीलिए स्थान-स्थान पर उन्होंने कभी राधा की, कभी कृष्ण की तथा कभी युगल की स्मृतियाँ की है।"

वास्तव में राधा और गोपी का विह्वल प्रेम, कीट और भृंग की गति, व्याकुल विरह-वेदना इन भक्तों के हृदय की ही अभिव्यंजना है। अष्टछाप के कवियों ने भगवान् को सभी रूपों में उपासना योग्य माना है, परन्तु उनकी भिक्त में स्त्री-भाव की प्रधानता है।

कृष्ण की मुरली के स्वर को सुनकर गोकुल की कुलवधुएँ श्रौर कुमारियाँ ग्रपनी विवेक बुद्धि खो बैठती हैं। कृष्ण की प्रेमिकाग्रों, वेनु-नाद पर उन्मादिनी हो जाने वाली नारियों में विवाहिता और ग्रविवाहिता दोनों प्रकार की नारी हैं। कुमारियों में कुछ का परिणय भी कृष्ण से हो जाता है, शेष भ्रविवाहिता ही लोक ग्रौर वेद की मर्यादा त्याग कर कृष्ण की उपासना करती हैं, परन्तु वह पति-भाव से कृष्ण की उपासना करती है, उनके प्रेम में पतिव्रता की एकनिष्ठा भ्रोर ग्रखण्डता है<sup>५</sup>। ग्रष्टछाप के कवियों ने इनको स्वकीया के श्रन्तर्गत रखा है। उनकी राधा कृष्ण की प्रेयसी नहीं प्रत्युत पत्नी है। रम्य रास के मध्य में उनका विवाह होता है र । कृष्ण-प्रेम-मतवाली उन गोपिकाओं को — जो अविवाहित है — श्रनन्यपूर्वा मानकर उनमें पूर्वराग का श्रारोप किया है। राधवल्लभीय सम्प्रदाय की सखी-भाव की उपासना का भी प्रभाव इन कृष्ण-भक्त कवियों पर पड़ा हैं। इसमें भक्त का अस्तित्व दर्शक रूप में, सखी अथवा चेरी भाव से होता है। वह कृष्ण ग्रौर राधा की परिचर्या कर उनके नित्य विलास में सहायक होता है। जैसा कि कहा जा चुका है इन कृष्ण-भक्तों ने कृष्ण की नारी-भाव से उपासना के अन्तर्गत दो भावों को प्रधानता दी है, वात्सल्य भाव तथा दाम्पत्य भाव। ग्रपनी भावनाग्रों का उन्नयन उन्होंने नारी बन कर ही किया<sup>3</sup>।

"गौरो पित पूजित ब्रजनारि ।
 नेम धर्म सौँ रहिति किया जुत, बहुत करत श्रनुहारि ।
 यहै कहिति पित देहु उमापित गिरिधर नन्दकुमार ॥"
 सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, नंददुलारे वाजपेयी पृ० ५२४ पद १३८४,
 काशी २००७

''यह व्रत हिय घरि पूजी, है कुछ ग्रभिलाष न दूजी। दोजै नन्दसुवन पति मेरे, जो पैहोइ ग्रनुग्रह तेरे॥"

सूर - सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६३०, पद १०७२।१६६०

X

''दुलहिन वृषभानु-सुता, श्रंग श्रंग साज । सूरदास देवौ श्री दुलह बजराज ॥''

सूर — सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ६३२, पद १०७४।१६६२ ३. ''भावनाओं के कृष्ण के प्रति उन्नयन में भक्तों को पौरुष की ग्राहक ित से क्या प्राप्त हो सकता था। भक्ति का मार्ग सेवा ग्रीर समर्पण

#### राधा, परमानन्द शक्ति की प्रतीक

श्रव्टछाप के किवयों की राधा केवल सामान्य प्रेयसी नहीं है, वह ब्रह्म की स्नादि शिक्त हैं। भिक्त के सिद्धान्त के अनुसार वह किव की पूजनीया है। वह कृष्ण से अभेद, परम ब्रह्म की ह्लादिनी शिक्त है। संसार के व्यवहार के कारण उन्हें अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। ग्रुरुजनों द्वारा प्रेम-मार्ग में प्रस्तुत की गई वाधाओं एवम् प्रतिबन्धों से खीज कर वह मुरारी से विनय करती है कि वह अपने मोहन रूप से उन्हें उद्भान्त न करें। लोकापवाद, माता-पिता की ताड़ना और बन्धुओं के व्यवहार से वह दुखी हो गई है तब कृष्ण उन्हें समभाते हैं कि यह तो मानव शरीर धारण करने का धमें है, अतः इन बन्धनों को मानना ही पड़ता है। पुनः वे कहते हैं कि ब्रजभूमि में जन्म लेकर तुमने अपनी महत्ता को भुला दिया। क्या तुम्हें विस्मरण हो गया कि में पुरुष हूं और तुम प्रकृति, तथा दोनों अभेद हैं । कृष्ण के इन वचनों को सुनकर राधा नागरी अपने पूर्व-स्नेह को स्मरण कर, पूर्ण ब्रह्म, रसेश्वर कृष्ण के साथ अपनी अभिन्तता का अनुभव कर

का था। स्त्री के समर्पण के अनुकरण द्वारा ही भक्त उस सीमा तक पहुँच सके थे, जहाँ उनके तथा उपास्य के बीच के अन्तर की क्षीण रेखा भी न रह गई थी। अपने प्रियतम की उपासना उसने नारी बन कर की। यशोदा के वात्सल्य की अनुभूति से सूरदास तथा परमानन्द दास के हृदय में वात्सल्य की रसधार फूट पड़ी। राधा दन कर कृष्ण-भक्तों ने कृष्ण के साथ कुंज में विहार किया, गोपिकाओं के रूप में उनके साथ फाग और बसन्त मनाया।"

सावित्री सिन्हा — मध्यकालीन हिन्दी कवियत्रियाँ, पृ० ६५, १६५३ दिल्ली

१. "हाँस बोले गिरघर रस बानी। गुरुजन खिभाँ कतिह रिस पावत, काहे को पछितानी। देह घर को घमं यही है, स्वजन कुटुम्ब गृह-प्रानी। कहन देह कहि कहा करेंगे, श्रपनी सुरति हिरानी।"

सूर---सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ८४१, पद १६८४।२३०३ 'देह घरै को यह फल प्यारी।

लोक लाज कुलकानि मानिए, डरिए बन्धु महतारी।"

सूर-सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ५४२, पद १८६०।२३०८

"ब्रजिह बसे श्रापिह विसरायौ।
 प्रकृति पुरुष एकिह करि जानहु, बातिन भेद करायौ।
 जल थल जहाँ रहौ तुम बिनु निंह, वेद उपनिषद् गायौ।
 द्वै तन जीव-एक हम दोउ, सुख कारन उपजायौ।।"

सूर-सूरसागर, प्रथम खण्ड, पू० ८४१, पद १६८७।२३०४

प्रफुल्लित हो उठती हैं । यह राधा शेष महेश नारदादि की स्वामिनी है। राधा के लौकिक रूप में गौरवमयी मानिनी स्वकीया, विरह व्यथिता वियोगिनी म्रादि नारी के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है।

प्रेम, पूर्वराग, संयोग-लीला, वियोग की वेदना की इसी पृष्ठभूमि में कृष्ण-किवयों की नारी-भावना का विकास हुआ है। यशोदा तथा अन्य वय:प्राप्त गोपियों के रूप में किवगण अपने हृदय की भिवत को वात्सत्य के रूप में लुटा देते हैं। कृष्ण की बाल-लीलाओं—हठ, कीड़ा आदि—पर उनका भक्त-हृदय रीफ उठता है। नारी हृदय के दो प्रधान तत्वों वात्सत्य और प्रेम के आरोपण से नारी-भावना के विकास में जननी और जाया, माता और प्रेयसी के दो रूप मिलते हैं। नारी कवियित्रयों, मीरा आदि ने कृष्ण को अपना इष्टदेव तथा स्वयं को राधा अथवा गोपी मानकर उनकी उपासना की हैं। नन्दलाल के प्रेम में वह मतवाली होकर लोककानि, मर्यादा का त्याग कर देती है। वह अपनी प्रीति को पुरातन जन्म-जन्मान्तर की मानती है, उसी प्रीति का अवलम्ब लेकर लोकापवाद आदि सहने को प्रस्तुत है। अपने प्रियतम से वह अत्यधिक प्रेम करती है, अतः हृदय की अपिरसीम श्रद्धा का पात्र होते हुए भी वह अत्यन्त निकट होने के कारण उपालंभ का पात्र भी हैं । आत्मिनवेदन, प्रणय विह्वलता के क्षणों में इष्ट लौकिक प्रणयी हो जाता है, और अमस्त प्रकृति तथा अन्य वस्तुएँ उद्दीपन का कार्य करती हैं । मीरा के

१. "तब नागरि मन हरष भई।
 नेह पुरातन जानि स्थाम को अति ग्रानन्द भई।
 प्रकृति पुरुष, नारी में वै पति, काहे भूलि गई॥"

× × ×

"जन्म जन्म जुग-जुग यह लीला प्यारी जानि लई। सूरदास प्रभुकी यह महिमा, यातै बिबस भई।।"

सूर-सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ४८२, पद १६८८।२३०६

२. ''मैं भ्रपने सैंया संग सांची।

ग्रब काहे की लाज सजनी परगट हुँ नाची।"

मीरा—मीराबाई की पदावली, परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ६, २००६ प्रयाग ''श्री गिरधर ग्रागे नाचुँगी।

नाचि नाचि पिव रसिक रिक्ताऊं, प्रेमीजन को श्रांचूंगी।"

मीरा-मीराबाई की पदावली, परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ६

३. "जाबौ निरमोहिया जाणौ तेरी प्रीति।"

मीरा-मीराबाई की पदावली, परशुराम चतुर्वेदी, पृ० २४

४. "दादुर मोर पपीहा बोलै, कोयल सबद सुणावै। धुमड़ घटा ऊलर होइ ग्राई, दामिनि दमक डरावै।।"

नैर भर लावै ॥

मीरा-मीराबाई की पदावली, परशुराम चतुर्वेदी, पृ० २६

काव्य में नारी हृदय की समर्पण की भावना साकार हो उठी है। उनके काव्य से स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में नारी के भिक्त-मार्ग श्रनुसरण में कितनी वाधाएँ थीं, तथा नारी पर समाज के कितने बन्धन थे। मार्ग के ग्रवरोध एवम् बाधाएँ उनकी भिक्त को तीव्रतर करती गई, उसका प्रेम उन्मत्त श्रवस्था की सीमा तक पहुँच गया था। निष्काम, भोग लालसा-रहित इस प्रेम को ही गोपी-भाव के नाम से श्रमिहित किया गया।

यशोदा को बड़ी उत्कण्ठा और प्रतीक्षा के उपरान्त पुत्र का मुखदर्शन मिला, ग्रतः स्नेह ग्रौर प्रेम की बहुलता स्वाभाविक है। कृष्ण छोटे हैं, यशोदा उन्हें पालने पर भुलाती हैं। धीरे-धीरे मातृ-हृदय का ग्रानन्ददाता कन्हैया बड़ा होता है। बालक के मुख से तोतले बोल सुनने के लिए माता के हृदय में ग्रसीम उत्कण्ठा एवम् लालसा है । दूर खेलने जाने से माता का वात्सल्यपूर्ण हृदय शंकित हो उठता है, ग्रतः वह होवा का भय दिलाकर बड़ी मनोवैज्ञानिकता से बालक को मना करती हैं । बड़े मनोयोग स्नेह ग्रौर दुलार के साथ श्याम ग्रौर राम को 'कलेऊ' कराती हैं । बड़े मनोयोग स्नेह ग्रौर दुलार के साथ श्याम ग्रौर राम को 'कलेऊ' कराती हैं । ब अज में ग्राने वाली नित नई ग्रापदाग्रों के साथ जननी के हृदय में पुत्र के प्रति स्नेह ग्रौर उसकी कुशल में शंका बढ़ती जाती है। वह ग्रपने सुन्दर बालक को कुदृष्टि लग जाने से बचाने के लिए उसके नयनों को काजल-रंजित कर देती है। उनका छोटा-सा नन्दलाल जब दीर्घकाय गोवर्धन को उठा लेता है तब जननी की स्नेहमयी दृष्टि उसकी ग्रलौकिक शक्ति की ग्रोर उन्मुख नहीं होती, प्रत्युत मातृ-सुलभ स्नेह से उसकी भुजा दावती है । ग्रकूर के साथ नंदनंदन मथुरा

१. "नान्हारिया गोपाल तू वेगि बड़ो िकम होइ। इहि मुख मधुर बचन हॅंसिक जनिन कहै कब मोंहि॥" सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० २८६ पद ६६३

२. ''खेलन दूरि जात कत कान्हा । श्राजु सुन्यो में हाऊ श्रायो तुम्ह नहिं जानत नान्हा ।'' सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० २८६, पढ ८१७

१. "करो कलेऊ बलराम कृष्ण तुम कहत जसोदा मैया । पाछ वछ खाल संग ले के चलहु चरावन गैया ॥" परमानन्द—परमानन्द पदावली, (ग्रष्टछाप पदावली) १६४० लाहौर

४. "कमलनयन मेरों ग्रंखियन तारा कुल दीपक ब्रजनेह। परमान्दे कहति नन्दरानी, सुतप्रति श्रिष्टिक सनेह।।" परमानन्द— परमानन्द पदावली, (ग्रष्टिछाप पदावली) १६४० लाहौर "ब्रुभत लाल कहा कीनो। चूमति चांपि उर लावित सकल कला जु प्रवीनों। कमलदल ग्रंगुरी दल ऊपर गोवर्द्धन कैसे के लीनो।"

गोविन्दस्वामी —गोविन्दस्वामी-पदावली, पृ० ३६ ब्रजभूषण शर्मा स्रादि सं० २००६ कांकरौली

चले जाते हैं नंद श्रकेले ब्रज लौट श्राते हैं। यशोदा के क्षोभ की सीमा नहीं रहती। वह प्रेम की श्रतिशयता में नन्द को भी बुरा-भला कहती है। मातृ-हृदय की भाव-नाग्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण इन कृष्ण-किवयों ने किया है। पथिक द्वारा भेजे गए संदेश में उसकी दीनता मुखर हो उठती है। कृष्ण की दिनचर्या का स्मरण कर उनकी श्रन्यतम प्रियवस्तु माखन को देखकर उनका सारा संयम श्रीर घेंर्य विगलित हो जाता है। उनके सरल हृदय को प्रतीति है कि उनके श्याम को माखन

संयोगकाल में राधा तथा गोपीगण कृष्ण के साथ कीड़ा करती हैं। इन कृष्ण भक्तों की गोपियों का कृष्ण से प्रेम केवल विलासिनी का विलास नहीं है प्रत्युत् वह बाल्यकाल के सहवास से पुष्ट हुआ है। नटवर नागर, रसेश्वर, नवीन लीलाएँ करते हैं, कहीं गोपी गण का चीरहरण करते, कैंहीं दान माँगते हैं और कभी उनका माखन खाकर, दही फैलाकर गागर फोड़ देते हैं। उनकी रसमयी लीला से आह्ला-दित गोपी यशोदा को उपालम्म देकर भी पित-भाव से कृष्ण को पाने के लिए पूजा और उपासना करती हैं । सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर उनका प्रेम पुष्पित होता रहता है। श्यामसुन्दर की जो जिस भाव से उपासना करता है उसी भाव से वह उसकी कामना पूर्ण करते हैं । अतः यमुना के पुलिन पर कृष्ण शरद की रजनी की धवल शीतल ज्योत्स्ना में रम्य रास रचते हैं। मुरली की ध्विन सुनकर आर्य-पन्थ का परित्याण कर, ग्रह मर्यादा को ठुकरा कर गोपीगण

"श्राधे श्राधे वचन सुहावने लाल सुनत जननी मन मोद मुख चूमत स्तन-पान दे हो लाल लै बैठारित गोद । काजर लोचन श्रांजिक हो लाल भौंह मटुका दे बैठि । श्रपनो लाल काहू को देखन न देहों जिनि कोऊ लावौ डीठि । गोविन्दस्वामी—गोविन्दस्वामी (पदावली) पृ० ६

- "जुग जननी जगद विदित, सुर प्रभु हम हिर की है घाइ। कृपा करहु पठवहु यहि नातै, जीवे दरसन पाइ।।" सूर—सूरसागर, पृ० ३१७८।३७६६: द्वितीय खण्ड
- २. "खान पान परिधान राजमुख कोऊ कोट लड़ावै। तदिप सूर मेरो बाल कन्हैया माखन ही सचु पावै।।" सूर—सूरसागर, पृ० ३१७६।३७६७
- ३. "हमको देहु कृष्ण पति ईश्वर ग्रौर नहीं मन आन । मनसा बाचा कर्म हमारे सूर स्याम को ध्यान ॥" सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ५२६, ७६२।१४००
- ४. ''बत पूरन कियो नन्द कुमारा, जुवितिन के मेटे जंजारा। जप तप करि तनु जिनि गारौ, तुम घरनी में कंत तुम्हारौ॥' सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ५३३, ७६७।१४१५

प्रेम में मतवाली हो जाती हैं। नारी का यह रूप सामान्य नारी के पक्ष में घटित होता है।

## प्रेम के विभिन्न रूपों में नायिका-भेद

इन भक्त कियों ने दिन्य श्रुंगार के अन्तर्गत विभिन्न नायिकाओं का चित्रण किया है। यद्यपि अपने उत्तरवर्ती रीति-किवयों के समान उन्होंने नायिकाओं के लक्षण और उदाहरणों से पूर्ण कान्य रचना नहीं की, तथापि इनके कान्य में नायिकाओं के विविध भेद स्पष्ट हैं। राधा मानिनी स्वकीया हैं , उनमें परिणीता का गौरव एवम् पत्नी की गरिमा है। अपने अलौकिक सौन्दर्य से उन्होंने नटनागर को पूर्णरूप से वश में कर लिया है, परन्तु कृष्ण के बहुनायकत्व के कारण मान के अवसर प्रायः आते हैं। पहले तो उनकी धारणा का आधार सन्देह ही होता है, पर जब कृष्ण की मध्यवृत्ति को वह अपने नयनों से देख लेती है तब पहले परिहास, पुनः रुदन और मान में उनका दुख प्रकट होता है । इन भक्तों को मधुर रस के अन्तर्गत 'खण्डिता' का रूप बहुत प्रिय है। अष्टछाप के किवयों ने राधा तथा गांपियों को 'वासक-सज्जा', 'अभिसारिका', 'खण्डिता', 'स्वाधीन-पितका', 'संभोग-सुख-हिंबता', एवम् 'मानिनी', 'प्रवत्स्य-पितका', 'आगतपितका आदि के रूप में अंकित किया है। प्रिय संग अभिसार कर लौटती हुई राधा रानी के संयोग से मिलन सौन्दर्य का चित्रण इन सभी कृष्णभक्त किवयों ने किया है । मिलन का स्थूल

१. "तेरे सुहाग की मिहमा मो पै वरिन न जाई। मदन-मोहन पिय वे बहु-नाइक ताको मन लियौ रिक्काई। कबरी गुहत अपने कर लिखत तिलक भाल, रस भरे रिसक राई॥" गोविन्दस्वामी—गोविन्दस्वामी पदावली, पृ० ४६२, सं० २००६ कांकरौली

"मोहन मोहिनि श्रंग सिंगारत। बेनी ललित ललित कर गूँथत, सुन्दर मांग संवारत।।"

सूर—सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ० ११२५, पद २६२८।३२४६ "पाछे लिलता ग्रागे स्यामा, ग्रागे पिय फूल विछावत जात। कठिन कठिन कलि बीनि करतिन्यारी, प्यारी पग गड़िवें हि डरात।"

× × × × × × (भूरदास प्रभु की लख अधीनता देखत मेरे नैन सिरात।'' स्र-स्रसागर द्वितीय खण्ड, पृ० ११२२, पद २२१६।३२३४

२. "बार बार में कहांत हों प्रिय तहां सिधारो । श्राए हो मन हरन कों होंर नाम तिहारो । भली बनी छांव श्रांज की क्यों लेत जमुहाई।"

सूर-सूरसागर द्वितीय खण्ड, पू० ११०३, २५५८।३१७६

३. ''आई तू तिलक कूं मिटाये। र्रातरन गोपाल संग नखसर उरलाए।

श्रृंगार दिव्य शक्ति एवम् कृष्ण का होने के कारण ग्रत्यन्त पवित्र एवम् भिकत भावना से पूर्ण है। संयोग काल में राधावल्लभ के साथ फाग एवम् जलकीड़ा म्रादि करने वाली गोपियाँ तथा राधारानी म्रानन्दथिकत रहती हैं। संयोग के म्रानन्द के उपरान्त वियोग के दुखमय दिवस ग्राते हैं । प्रेम-विवशा गोपीगण ग्रपने संतापीं एवम् दुःख का कारण समक्त कर प्रेम को ही भला बुरा कहती है। दुःख-सुख का ग्रावाहक प्रेम ही है, पर प्रीति करके किसी को भी सुख नहीं मिला। इन गोपियों के अनुसार सुख बलिदान, एवम् प्राणोत्सर्ग की अपेक्षा करता है । प्रेमिका के लिए प्रेमपात्र ही एकमात्र स्राधार होता है<sup>२</sup>। वियोग काल में रास-रस-माती गोपियों का वेदना-ग्रग्नि में तपा हुग्रा उज्ज्वल रूप दृष्टिगत होता है। साधारणतः गोपी तथा राधा सामान्य विलास-ऋीड़ा-रत-नारी दृष्टिगत होती है। उनका ग्रलोकिक रूप वासना की प्रखरता में छिप-सा जाता है परन्तु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इन कृष्ण-कवियों का उद्देश्य श्रपनी समस्त भावनाग्रों एवम् विकारों को भगवान् में ही समाहित कर देना था। इनके द्वारा चित्रित विशेष नारी का भाग्य सुर-ललनाग्रों के लिये भी काम्य है 3। कृष्ण तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भावना के अनुसार ही मिलते हैं। गोपी रूप में भक्तों ने उन्हें पति रूप में पाने के लिए कामना की ग्रतः संयोग सुख में उनकी लालसा पूर्ण हुई। ग्रतः इनके विलास की वासना में ग्रलौकिकता एवम् ग्राध्यात्मिकता है।

> कपोलन पर पीक लगी नैन कषाए। हरि सौं मिलि मदन जीत्यों दांव उपाए।"

कृष्णदास—ग्रष्टछाप पदावली, सोमनाथ गुप्त सम्पादित, पृ० ४, १६४० लाहौर

"प्रिय संग जागी वृषभानु दुलारी । ग्रंग ग्रंग ग्रालस जंभाति ग्रति, कुंज भवन से भवन सिंघारी ।" छीतस्वामी—अष्टछाप, पदावली प्०२०६

१. "प्रीति करि काह सुख न लह्यौ।
प्रीति पतंग करी पावक सो भ्राप प्रान दह्यौ।
भ्रातिसुत प्रीति करी जलसत सौ संपुट मांभै गह्यौ।
सारंग प्रीति करी जुनाद सौ सम्मुख बान सह्यौ।"

सूर-सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ० १३७६, ३२८८।३६०६

"हमारे हरि हारिल की लकरी।
 मन कम वचन नंदनंदन उर यह दृढ़ कीर पकरी।"

सूर --सूरसागर द्वितीय खण्ड,

३. "ग्रमर नारि ग्रस्तुर्ति करै भारी।

एक निर्मिख बजवार्सिन कौ सुख निह तिहुँ लोक विचारी।"

सूर—सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ० ६११,१६०५।२२२३

### नारी-म्रादर्श (लौकिक)

गोपी-भाव से कुलकानि मिटा कर ग्रार्य-पथ की ग्रवहेलना करने वाले उच्छृङ्खल प्रेम को विशेष नारी के लिए श्रेयस्कर बताते हुए इन कृष्ण-भक्तों ने काव्य के मध्य सामान्य ग्रथवा लौकिक नारी के लिए ग्रादर्श-विधान किया है। इस संसार में जन्म लेकर कुलमर्यादा ग्रौर लोकधर्मपालन ही श्रेयस्कर है। युग की परम्परा के अनुसार कृष्ण-भक्तों ने भी नारी की चरमगित पित ही को बताया। उनके लिए पातिन्नत धर्म ही चारों पदार्थों का ग्रावाहक है । भारतीय परम्परा का ही ग्रनुमोदन कर यह किव कहते हैं कि किसी भी ग्रवस्था में पितत्याग करना नारी का धर्म नहीं है। उस नारी को धिक्कार है जो ग्रपने पित का परित्याग करे, किन्तु साथ ही वह पित भी भत्सेना का पात्र है जो पत्नी का त्याग करे। पित का भी कर्तव्य है कि वह पत्नी का सम्यक् रूप से प्रतिपालन करें, इसके विनिमय में नारी को एकाग्रता ग्रौर एकनिष्ठा से उसकी सेवा ग्रौर उपासना करना वांछित है । नारी के लिए इस संसार-सागर के संवरण का सुगम उपाय पित सेवा ही है। तुलसीदास के समान सूरदास भो रोगी, वृद्ध, मूर्ख, एवम् ग्रभागे पित को ही परमेश्वर मानने को ही मुक्ति का साधन मानते हैं । वास्तव में ग्रपने पित को त्याग कर ग्रन्य से ग्रीति करने वाली नारी जीवन-पर्यन्त लोकापवाद ग्रपजस ग्रौर

"भूठी बात कहा में जानो । जो मोको जैसेहि भजे री, ताको तैसेहि मानौ । तुम तप कियो मोहि कौ मन दे में हो भ्रन्तरजामी। जोगी को जोगी ह्वै दरसो कामी को ह्वै कामी। हमको तुम भूठे करि जानति, तौ काहे तप कीन्हौ।"

सूर-सूरदास प्रथम खण्ड, पृ० ७६६, १४६३।२१८१

"नारी पतिव्रत मानै जो कोई, चारि पदारथ पावै सोई।"
 सूर—सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ५३६, ८००।१४१८

२. "यह युवितन को धर्म न होई। धिक सो नारि पुरुष जो त्यागै, धिक सो नारि पुरुष जो त्यागै, धिक सो पित जो त्यागै सोई। पित को धर्म यही प्रतिपाल, युवती सेवा को धर्म।" सूर—सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६११, १०१५।१६३३

३. "कपट तिज पींत पूजा करी, कहा तुम जिय गुनी । कंत मानहु भव तरोगी, श्रौर नहीं उपाइ । ताहि तींज क्यों विपिन आइ, कहा पायौ श्राइ । विरध श्रह बिनु भागहूं को पतित जौ पित होइ । जऊ मूरख होइ रोगी तजै नाहीं जोइ ।"

सूर-सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६११, १०१६।१६३४

मृत्यु-उपरान्त घोर नरक की भागिनी होती है । इस प्रकार सामान्य नारी के लिए कृष्ण-भक्त-कवि मर्यादा-पालन, पतिव्रत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ ग्रौर श्रेयस्कर बताते हैं। सामान्य नारी के लिए जो ग्रवगुण हैं विशेष के लिए वही ग्रुण।

कृष्ण-काव्यकारों के अनुसार नारी के दो रूप हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य नारी के लिए समाज की मान्यताओं का पालन अनिवार्य है। अखण्ड पातिव्रत ही उसकी मुक्ति का साधन है। इस सामान्य रूप में नारी काम-वासना की मूल मानी जाकर भर्त्सना, ग्रौर तिरस्कार की पात्र रही है। इन कृष्ण काव्य-कारों का नारी-निन्दा का स्वर यदि सन्तों से श्रधिक नहीं तो समान उग्र तो है ही। कामवासना की मूल प्रेरणा के ग्रातिरिक्त इन भक्तों ने नारी को विश्वास के ग्रयोग्य तथा नृशंस भी बताया है। विशेष नारी परमब्रह्म कृष्ण के साथ गोलोक में नित्य रास में मग्न रहती है। उनकी रागानुगा भक्ति के सिद्धान्तों के श्रनुसार ग्रपने विशेष रूप में (भनत रूप) में नारी का सामाजिक बन्धनों एवम् मर्यादाश्रों को ठुकराना श्रेयस्कर है। पति, पिता, ग्रादि लौकिक सम्बन्धों की सार्थकता उसके लिए छोड़ी हुई केंचुल के समान है। इन कवियों का ग्रालोच्य-जीवन सामन्ती सभ्यता की कृत्रिमताग्रों से परे ग्राम का स्वच्छन्द जीवन है, जहाँ नारी ग्रन्तःपुर की बन्दिनी न होकर स्वच्छन्द विहंगिनी है। उसे पर्दा ग्रथवा ग्रवगुण्ठन की ग्रपेक्षा नहीं है । सामान्यतः कृष्ण-भक्तों ने नारी का, प्रेयसी-पत्नी ग्रादि विविध रूपों में जो चित्रण किया है, वह सरल शुभ्र, ग्रौर स्वाभाविक है। यद्यपि कृष्ण के लोकरंजक रसेश्वर स्वरूप को लेकर काव्य रचना करने वाले कवियों से जीवन के सामाजिक पक्ष में ग्रादर्श-विधान की ग्राशा तथा ग्रपेक्षा नहीं की जा सकती, पर इन कवियों ने पति एवम् पत्नी दोनों को श्रपने कर्तव्यों के समुचित पालन का निर्देश दिया। इनके काव्य ने नारी के धार्मिक तथा ग्राथिक ग्रधिकारों के विषय पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। परन्तु भिनत के क्षेत्र में पुरुष ग्रौर नारी का भेद-भाव इन्हें मान्य नहीं है। इनके अनुसार शुद्ध-हृदय, तथा भ क्ति भाव से जो कोई हरि की उपासना करता है, वह नर अथवा नारो अभय पद का अधिकारी है।

१. ''तिज भरतार श्रौर को भिजए, सो कुलीन निह होइ। मरै नरक, जीवत इस जग में भला कहें निह कोइ।।" सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, पु० ६११, १०१७।१६३४

# रीति-काव्य में नारी

रीति-शब्द का हिन्दी में प्रयोग संस्कृत से पृथक ग्रथं में होता हैं। यहाँ जिस पुस्तक में रचना सम्बन्धी नियमों का विधान किया गया हो, तथा जो काव्य इन नियमों पर परिचालित होकर, ग्रभ्यन्तर से वाह्य, भाव-पक्ष से कला-पक्ष पर ग्रधिक बल देता हो, रीतिकाव्य के नाम से ग्रभिहित होता है। ग्रालोच्य-काल के उत्तराई में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त रचनाग्रों की ग्रनवरत परम्परा चल पड़ी। इस काल में यद्यपि ग्रन्य विषयों पर भी काव्य रचना होती रही, किन्तु प्राधान्य श्रृंगार-रस-विषयक किवताग्रों का ही रहा। इस समय के समाज में मुगलशासकों के शासन-काल में श्रृंगार का मदमत्त प्रवाह वह रहा था। काम-कादम्ब एवम् कामिनी की एकनिष्ठ उपासना हो रही थी। कृष्ण-काव्य के कृष्ण श्रौर राधा का श्रृंगारमय रूप भिनत का ग्रंचल त्याग, ग्राध्यात्मिकता को बहिष्कृत कर, नग्न श्रृंगार का रूप भे रहा था। कृष्ण ग्रौर राधा ब्रह्म ग्रौर उनकी शिनत के प्रतीक होते हुए भी सामान्य नायक नायिका मात्र रह गए थे। वैभव ग्रौर विलास के इस वातावरण में, राज्याश्रय में रहने वाले किवयों ने श्रृंगार रस के ग्रंग-उपांगों पर काव्य रचना की ग्रौर हिन्दी साहित्य के नायिकाभेदोपकथन को पुष्ट किया।

# रीति-काव्य की पृष्ठभूमि

मानव की आदि प्रवृत्तियां प्रांगार और प्रेम ही रीतिकाव्य का आधार है। साहित्य में सदा ही प्रांगार रस का अस्तित्व रहा है। संस्कृत के महाकाव्यों में भी प्रांगार का मदिर विलास उपलब्ध है। हिन्दी साहित्य को प्रांगार एवम् रीति-साहित्य की प्रेरणा संस्कृत से ही मिली। संस्कृत साहित्य में प्रथमतः दो धाराएँ थीं। एक आध्यात्मिकता को प्रधानता देती थी, दूसरी कर्मकाण्ड पर अधिक बल देती थी। विक्रम संवत् के प्रारम्भ काल में आभीरों के सम्पर्क से ऐहिकता-परक साहित्य की रचना होने लगी। प्राकृत में दैनिक जीवन के हास-रस-विलास से सम्बन्धित सतसई की रचना हुई। गोवर्द्धनाचार्य और अमरुक ने इसी के अनुकरण पर आर्या सप्तश्रती और अमरुक शतक में नागरिक स्त्रियों की प्रांगारिक चेष्टाओं एवम् ग्राम-वधुओं की रसमयी उक्तियों का वर्णन किया है। संस्कृत के भितत्साहित्य में प्रांगार और भितत की परम्परा समानान्तर चंल रही थी। स्तोत्रादि तथा वन्दना के पदों में शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण का प्रांगार एवम् नख-शिख वर्णन भी हो रहा था। कामशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना पहले ही हो चुकी थी।

उसकी भोग-प्रधान परम्परा ने नख-शिख वर्णन तथा नायिकाभेद-निरूपण की प्रणाली को एक व्यवस्थित रूप दिया। श्रृंगारिकता की इस धारा को मुस्लिम संस्कृति के सम्पर्क से भी बल मिला। पुष्टि-मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार धर्म के क्षेत्र में लौकिकता एवम् वैभव का समावेश हो गया था। पुष्टि शब्द का इच्छान्त्र अर्थ लगाकर धार्मिक सम्प्रदायों में भिवत विकार-ग्रस्त हो गयी थी। भिवतकाल में ही कृष्ण श्रौर राधा के श्रृंगार में दिव्यता श्रौर श्रलौकिकता के स्थान पर विलासिता का प्राधान्य हो गया था। कालान्तर में वैष्णव भक्तों की इस रागानुगा भिवत एवम् प्रेम-लीला का पर्यवसान रीतिकाव्य के उन्मुक्त श्रृंगार में हो गया। श्रृंगार एवम् विलास के चटकीले चित्र श्रंकित करने वाले रीति-काव्यकारों ने हृष्ण-राधा-भिवत को ही श्रपना श्रादर्श माना। नायक नायिकाशों की विलास-वासनामयी कीड़ा पर कृष्ण एवम् राधा की केलि का श्रारोप किया गया।

रीति-काव्य में दो प्रकार के कवियों की कृतियां उपलब्ध हैं --परम्परा में बद्ध रीति-निर्वाह करने वाले रीतिबद्ध कवि ग्रीर रीतिमुक्त कवि। यह रीति-मुक्त कवि प्रेम की विविध ग्राम्यान्तरिक दशाग्रों के ग्रभिव्यंजक, विरह-मिलन की स्थितियों के सफल चित्रकार एवम् भाव-मर्मज्ञ कवि है। इन रीतिमुक्त कवियों का प्रेम उत्सर्ग ग्रौर त्याग की भित्ति पर ग्राधारित है। भाषा ग्रौर भाव पर ग्रधिकार रखने वाले यह रस-सिद्ध-कवीश्वर केवल नरपितयों के चाटुकार मात्र नहीं हैं। रीतिबद्ध कवि ग्राचार्य कहलाने की स्पृहा करते थे। उनका उद्देश्य काव्य-रचना के साथ पाण्डित्य-प्रदर्शन का भी था, श्रतः वह कलापक्ष की स्रोर ग्रधिक सतर्क रहे। इनका प्रेम भी परम्परा में बद्ध रहा ग्रौर वे केवल उसके वाह्य रूप की ही ग्रभिव्यंजना करने में समर्थ हो सके १। प्रेम ग्रौर प्रृंगार वर्णन में भी ग्रलंकार वर्णन, रस-निरूपण, नायिका-भेद निर्देश करने का लोभ संवरण न कर सके। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में समाज में भी वैभव भ्रौर विलास का एकाधि-पत्य था। जैसा कि द्वितीय ग्रध्याय में बताया जा चुका है कि सामन्तवाद की जर्जर म्राधार-भूमि पर स्थित समाज का कोई म्रादर्श न था। राजा म्रौर सामन्त. धनिक श्रौर निर्धन विलास की मदमत्त छाया में लीन थे। इन राज्याश्रित कवियों के प्रभु विलास और वैभव की ग्रतिरंजित छाया में मधुबाला के करों से मधु-पान करते । ऐसी परिस्थिति में शृंगार रस प्रधान काव्य की रचना अत्यन्त स्वाभाविक थी।

## जीवन के प्रति दृष्टिकोण

विलास का असंतुलित रूप रीति-काव्य के जीवन-दर्शन को धूमाच्छन्न किए है। कर्मण्यता और संघर्ष के अभाव में उसमें रूढ़िवादिता और संकीर्णता है।

१. "सहेट की लुका छिपी की लीलाएँ, गुप्ता की गोपन विधियाँ, विदय्धा के विदय्धालाप, ग्रिभसारिका की साज-सज्जा, छल-कपट से भरे खिलवाड़ में ही मनोरंजन की सामग्री विशेष खोजी है।"
विश्वनाथ प्रसाद — घनग्रानन्द की भूमिका पु० ३१, सं० २००६ काशी

विलासप्रधान सामन्ती-परम्परा में पनपे हुए जीवनदर्शन में व्यापकता न होकर विलासिता, रसिकता एवम् कामुकता का दृष्टिविन्दु प्रधान है। विषमतास्रों के कठोर यथार्थ से निष्कृति पाकर किवयों ने नारी के स्निग्ध ग्रंचल की छाया में दुख एवम् निराशा का परिहार किया, ग्रतः उनके कान्य में विलास की उत्कट तीक्ष्ण गन्ध, प्रतृष्त पिपासा, दुर्दम्य वासना विद्यमान है । भावों की नवीनता, स्रभि-व्यक्ति की मौलिकता, ग्रादर्श की प्रांजलता तथा जीवन-शक्ति का ग्रभाव है। इस इस्लामी सामन्ती ग्रादशों पर स्थित समाज में व्यक्ति की कोई सत्ता न थी. उसकी इच्छाम्रों तथा म्रिभलाषाम्रों की व्यंजना का कोई प्रश्न ही न था। म्रतः रीति-काव्य विलासरत-वर्ग के भावों की प्रतिष्विन है। समाज में ग्रम्यन्तर की भ्रपेक्षा वाह्य को प्रधानता दी जाती थी। काव्य में भी भौतिक हित स्रौर सुखो-पभोग ही जीवन का उद्देश्य माना गया । इन जीवन की यथार्थता से पलायन करने वाले कवियों का जीवन वैभवपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुम्रा था। एक एक दोहे पर सहस्रों मुद्राएँ पाने वाले इन किवयों का स्रभाव स्रीर न्युनता, दैन्य एवम् वेदना से कोई परिचय ही न था। जीवन के स्थायी ग्रादशों के ग्रभाव में विलास एवम् ललित-कलाओं के रस में ग्रपने को लीन कर देना ही उनका साघ्य रहा २।

विलास एवम् वासना-प्रधान काव्य रचना करने पर भी इन श्रृंगारी किवयों को राधाकृष्ण से ग्रसीम श्रनुराग रहा। बिहारी तीर्थाटन श्रादि वाह्याचारों को निरर्थंक बताकर राधाकृष्ण की देह द्युति से श्रनुराग करने का निर्देश देते हैं । मितराम जैसे श्रृंगारी किव नायिकाश्रों की रसमयी कीड़ा, रित-विलास में राधाकृष्ण श्रौर कृष्ण-गोपी-प्रेम ही देखते हैं। राधाकृष्ण का रसपूर्ण स्नेह जिसको सुखकर न प्रतीत होता हो, उसके नयनों में वह सहस्रों मुट्ठी धूल डालने को

१. "पियत रहत पियनैन यह तेरी मृदु मुस्कानि ।
तऊ न होत मयंकमुखी तनक प्यास की हानि ॥"
मितराम—मितराम ग्रन्थावली: कृष्णिबिहारी—पृ० ४०४, सं० १६१४
दि० सं० लखनऊ

२. "तन्त्री-नाद कवित्त रस सरस रास रितरंग।
ग्रनबूड़े बूड़े तरे जे बूड़े सब ग्रंग।।"
बिहारी — बिहारी रत्नाकर: रत्नाकर सम्पादित: पू० ४४, दो० ६५,
१६८३ वि० लखनऊ

३. ''तिज तीरथ हिर राधिका तन-दृति किर ग्रनुरागु । जिहि बजकेलि निकुंज मग पग पग होत प्रयागु ॥'' बिहारी—बिहारी रत्नाकर, (रत्नाकर) पृ० ८६, दो० २०१

प्रस्तुत है । रीति-काव्य की कृष्ण-भिक्त, युग की विलास-प्रधान मनोवृत्ति के प्रभाव से सामान्य श्रृंगार में परिणत हो गई। राजाश्रय में रहनेवाले इन कवियों में यदि किसी की श्राकांक्षा सरल सात्विक जीवन व्यतीत करने की रही रे, तो भी ग्रपने श्राश्रयदाता के प्रसादन के लिए उनकी भोग-प्रधान प्रवृत्ति को तुब्ट करने के लिए ग्रपनी भावनाग्रों को संयमित कर उन्हें विलास एवम् प्रृंगार की फूल भड़ी छुटानी ही पड़ी। ऐसी प्रवृति तो अपवाद ही है, वैसे सामान्यतः सभी किव विलास एवम् वैभव की स्वर्णिम स्राभा, श्रृंगार-पूर्ण चित्रों के स्रंकन के सनुरागी हैं। कवि की बहुदिशनी प्रतिभा, चित्रात्मक कला, सूक्ष्म निरूपण-कर्त्री कल्पना केलि-भवन, नारी-नखशिख चित्रण में ही केन्द्रित हो गई। इन कवियों के ग्रस्वस्थ जीवन-दर्शन, उपभोग-प्रधान दृष्टिविन्दु के कारण ग्रालोच्य रीति-काव्य उदात्त भाव-नाग्रों का परिचायक, मानव-जीवन की विभिन्न दशाग्रों का ग्रभिव्यंजक नहीं हो सका। इन कवियों के अनुसार जीवन कर्तव्य की उच्चभूमि, सत्कर्मी की रंगस्थली, उत्सर्ग का प्रारम्भ न होकर विलास का नन्दन-कानन, कल्पना का मधुमय विहान है। उनके विश्व में वास्तविक दुख, वेदना ग्रौर पीड़ा को स्थान नहीं है। सुख-दुख हर्ष-विषाद, वेदना-ग्राह्लाद कल्पनात्मक एवम् ग्रतिशयोक्तिपूर्ण हैं । घन के द्वारा सूलभ सौख्य ग्रौर सुविधाएँ, कृत्रिम जीवन, पुरुषार्थ-विहीन ग्रानन्द उनका काम्य है। तत्कालीन समाज में नैतिकता का कोई महत्व न था। ग्रतः उस बाधाबन्य विहीन समाज में पोषित कवियों के लिए भी नैतिक मान उपेक्षणीय हैं। वासना के दुर्दान्त विलास, उपभोग की उत्कट लालसा की पूर्ति के लिए राधाकृष्ण के प्रेम की ग्राड़ है, साथ ही चारित्रिक पतन को किव यौवन काल की भूल मानकर क्षम्य ग्रौर महत्त्वहीन मानतां है<sup>3</sup>। सामान्यतः जीवन के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण रसिकता का है। सुख ग्रौर विलास का उपभोग तथा रमणी के साथ केलि ही उनका साध्य ग्रौर काम्य है ।

१. ''राधा मोहन लाल को जाहि न भावत नेह । परियो मुठी हजार दस ताकी ग्रांखिनि खेह ॥''

मितराम —मितराम ग्रन्थावली : सतसई : पृ० ४४३, द्वि० सं०

२. "पट पाँखें भख् काँकरै, सपर परेई संग । सुखी परेवा पुहुमि मैं एके तुँही विहंग ।।"

विहारी — बिहारी रत्नाकर : रत्नाकर : पृ० २५६, दो० ६१६

३. "इक भीजै चहलै परैं, बूड़ै बहैं हजार। कितैन स्रवगुत जगकरें, वै-नै चढ़ती बार।।" बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० १६१, बो० ४६१, १६८३ प्र० सं० लखनऊ

४. "तिय-तिथि-तरुन किशोर-वय पुन्यकाल सम दोनु । काहू पुन्यनु पाइयतु वैस-सन्धि-संकोनु ॥" बिहारी —बिहारी रत्नाकर, पृ० ११४, दो० २७४

#### रीति-कवि ग्रौर नारी

रीति-युग श्रृंगार एवम् वैभव के निर्बाध विलास का युग था। युग की प्रमुख प्रवृत्ति शृंगार ग्रौर विलासिता की थी। वैभव के योग, उससे उपलब्ध साधनों से भोगैषणा, विलास कामना को प्रोत्साहन मिला। इस प्रांगारिकता का केन्द्रतारी थी, ग्रतः काव्य में भी नारी-रूप की प्रधानता है। इन सभी कवियों ने ग्रपने काव्य में महाशक्ति राधा की ही वन्दना की है। बिहारी, कृष्ण को प्रमुदित करने वाली राधा नागरी से ही अपनी भौतिक विपत्तियों के निवारण की विनय करते हैं । देव राधांकृष्ण के जगतवंद्य युग-चरणों की वन्दना करते हुए, उनके रित-श्रृंगार के मूर्तिमान सच्चिदानन्द स्वरूप की प्रार्थना करते हैं । मतिराम कृष्ण के हृदय-उदिध को उल्लसित करने वाले राधा के मुल-चन्द्र से ही ग्रपने श्रज्ञान-तम के निवारण की श्राशा करते हैं 3। इन किवयों ने नारी को ग्रालंबन मानकर रसराज प्रांगार के सभी अंग-उपांगों पर काव्य प्रणयन किया है। नारी के भुवन-विमोहक सौन्दर्य का ग्रंकन, उसके मनोविज्ञान का निरूपण, श्रृंगार-सज्जा का विस्तृत वर्णन ही किव का कार्य रहा है। इन रीति-किवयों के लिए नारी वासना का उपकरण होने के कारण त्याज्य न होकर ग्रत्यावश्यक है। ग्रग्निशिखा के समान ज्वलन्त रूप वाली नारी के ग्रालिंगन से उनके उर को ग्रलाब-जल सी शीतलता मिलती है । हास्योज्वल बाला के मुख से उन्हें फूल बरसते प्रतीत होते हैं । विश्व की मधुरिमा की केन्द्र नारी जब तक बोलती नहीं है, तभी तक ऊख, श्रमृत, शहद, मधुर प्रतीत होता है, पून: उसकी वाणी के मधुर रस के समक्ष सब रसहीन हो

१. "मेरी भव-बाघा हरौ, राघा नागरि सोइ। जा तन की भाँई पड़े इयाम हरित दुति होइ।." बिहारी— बिहारी रत्नाकर, पृ० १, दो० १

२. "राधाक्रुष्ण किशोर जुग पग बंदौ जगवंद्य । मूरित रित-श्रृंगार की शुद्ध सिच्चिदानन्द ॥" देव—भाविवलास, सं० १६६३ प्र० सं० काशी, पृ० १

३. "मो मन तम तोमिह हरौं, राघा को मुखचन्द । बढ़ै जाहि लिख सिन्धु लौं, नन्द नन्दन श्रानन्द ॥" मितराम — मितराम ग्रन्थावली (कृष्णिबहारी) द्वि सं० लखनऊ

४. "क्यों-ज्यों पावक लपट<sup>ं</sup>सी, पिय हिय सौं लपटाति । त्यों त्यों छुही गुलाब सौं, छितया स्रति सियराति ॥" बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० १४७, ३५४ दो०

प्र. "हँसत बाल के बदन में यों छवि कछू श्रत्ल ।

फूली चंपक बेलि तैं भरत चमेली-फूल ।"

मितराम—मितराम ग्रन्थावली, पृ० ४०३, वि० सं० लखनऊ

जाते हैं । उसकी प्रेयसी के तीक्षण कटाक्ष हृदय में गड़ जाते हैं । उसके शोभा-पुंज गौर ग्रानन पर विकसित मृदु मुसकान रस का प्रवाह बहा देती हैं । नारी इन किवयों के लिए प्रलोभन, प्रेम ग्रौर उपभोग की वस्तु है। उसके ग्रंग-प्रत्यंग के सौन्दर्द ने किव की कल्पना ग्रौर भावना को मोहाभिभूत कर लिया है। रीति-किव नारी के भावगत सौन्दर्य, जीवन के विविध पक्षों में उसके नारीत्व की मनोहर व्यंजना नहीं दिखा सके, प्रत्युत् नारी का सौंदर्य, उसका ग्राकर्षण उनके लिए मोह, ग्रानंद ग्रौर रिसकता का विषय रहा। नारी के निर्वन्ध केश किव को संसार बन्धनों से विमुक्त करते हैं ग्रौर नील छिवमान केशों की वेणी के साथ ही उसका मन बंध जाता है । सुन्दर-पुष्प-सुगन्ध से परिपूर्ण बंधुजीव पुष्प के सहोदर नारी के ग्रधर प्रियतम के प्राणों के बंधन हैं ।

नारी ही ब्रालोच्य रीतिकाव्य में किव की समस्त भावनाश्रों की केन्द्र है। परन्तु इन रीतिकवियों, केशव (१५५५ ई०) १६१२ सं०, बिहारी (१६०३ ई०) १६६० सं०, देव (१६७३ ई०) १७३० सं०, घनानंद (१७०७ ई०) १७६४ सं०, सेनापित (१५८६ ई०) १६४६ सं०, मितराम (१६१७ ई०) १६७४ सं०, ब्रादि को नारी का केवल कामिनी रूप ही काम्य था। नारी के रूप-चित्रण में उनकी सूक्ष्मदिश्तिनी कल्पना, वर्णनात्मक प्रतिभा और रसपूर्ण दृष्टि उसके श्ररीर की मांसलता श्रीर कमनीयता पर ही फिसल गई। उसके श्रभ्यन्तर तक पहुंचने में में उन्हें श्रधिक सफलता नहीं मिली। 'सतरौही भौहें', 'श्रलसौहीं चितवन', 'तन की खरी निकाई' ही उसके वर्णन का विषय बन सकी। नारी-जीवन के श्रन्य महत्वपूर्ण, सत् कल्याणपूर्ण पक्षों का परित्याग करवा सना की भूमि में ही उसकी रित-

२. "सेनापित प्यारी तेरे तम से तरलतारे। तिरछे कटाछ गड़ि छाती में रहत हैं।"

सेनापति—कवित्त रत्नाकर, पृ० ३३, क० ४

- "छिव को सदनु गोरो बदन रुचिर भाल रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानि तें।" घनानन्द—घनानन्द,: विश्वनाथप्रसाद: पृ० ५८५, सं० २००६ बनारस
- ४. ''छुटै छुटावत जगत तैं सटकारे सुकुमार। मतु बांघत बेनी बंघे नील छबीले बार।।''

बिहारी—बिहारी रत्नाकर पृ० २३६, दो० ५०३

''सुवा मधुर तेरौ ब्रधर सुंदर सुमन सुगंध।
 पीव जीव को बंध यह बंध-जीव को वन्ध।।''

मतिराम — मतिराम ग्रन्थावली प० १०७

१. ''छिनकु छबीले लाल वह, निह जौं लिग वतराति । ऊख, महूष, पियूष की तौं लिग भूख न जाति ॥'' बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० २०७, दो० ५०४

प्रगल्भता दिखाने, ग्रिभिसार तथा प्रेमकीड़ा-कथन, विरहवेदना से कमल के पत्तों को पापड़ बना देने के ऊहात्मक चित्रण तक ही यह कि सीमित रहे। इस वर्णन की पृष्ठभूमि पर नारी कुछ ग्रपवादों को छोड़ कर—गौरवशालिनी पत्नी ग्रौर सह-धर्मिणी के रूप में न ग्राकर नायिका की क्षुद्र सीम्रा में बंघ जाती है। कर्तं व्य की उच्च-भूमि में प्रवेश उसके लिए वर्जित-सा है। जीवन ग्रौर संसार की गम्भीर समस्याग्रों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। श्रृंगार रसमयी कीड़ा करना, नित नूतन प्रसाधन कर पुरुष को विमोहित करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। पुरुष के प्रसादन हेतु कार्य करती हुई नारी में पितत्रता की सात्विकता न होकर विलासिनी का निवंसन विलास ग्रौर निलंज्ज विहार स्पष्ट है। यह नारी शिक्तमती दुर्गा, जौहर की ज्वाला में ग्रिगि-पुष्प बन जाने वाली वीर नारी, पितसंग बन में भी सुखानुभव करने वाली पितन्नता नहीं है, प्रत्युत् सुकुमारी कामिनी है।

सामन्ती-व्यवस्था में मुकुमारता और कमनीयता ही उसका ग्रुण माना गया है। दैन्य एवम् विषाद की छाया से परे रहने वाली नारी शोभा का भार संभालने में ही ग्रसमर्थ है, भूषण तो उसे भार ही हैं?। गुलाव के पुष्पों द्वारा सिज्जत शैया पर भी उसे खरोंच लगने की शंका सिखयों को रहती है। उसका समस्त लावण्य एवम् सौंदर्य पुरुष को वशोभूत करने का साधन है। इन किवयों के नारी-चित्रण में गम्भीरता तथा गृहिणीत्व की गरिमा नहीं है प्रत्युत् कीड़ा और ग्रामोद की भावना है। नारी का दुख ग्रसीम हो उठता है, किन्तु सहेट के नष्ट हो जाने पर, कपास के वृक्ष उखाड़ते समय उसे वृद्धावस्था के सूचक क्वेत केशों के बीनने की पीड़ा होती है । उसके प्राणोत्सर्ग की वेला प्रियतम के परदेशगमन समय ग्राती है। नारीत्व की मर्यादा, गरिमा को ठुकरा कर नैतिकता के बन्धनों को विच्छिन्न कर वह नयन कटाक्षों से नागर पुरुषों का ग्रहेर करने में ही महत्ता समभती हैं। वास्तव में रीति-काव्य में पुरुषों का ही कार्य-क्षेत्र विलास की क्षुद्र सीमा में बद्ध हो गया।

बिहारी-बिहारी रत्नाकर, पृ० ६७, दो० १३ म

 <sup>&</sup>quot;भौंह उचैं ग्राँचर उलिट मौरि मुख मौरि ।
 नीठि नीठि भीतर गई दीठि दीठि सों जोरि ॥"
 बिहारी —िबहारी रत्नाकर, पू० १०१, दो० २४२

२. "भूषन भार संभारिहै क्यों यहि तन सुकुमार। सूघे पाइ न घर परें, शोभा ही के भार॥" बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० १३४, दो० ३२२

३. "सुली सुता पटेल की सूली ऊलन पेलि। ग्रव फूली-फूली फिरै फूली ग्ररहर देखि।" मितराम—मितराम ग्रंथावली, पृ० ४५० दो० ६७, द्वि० सं० "फिरि फिरि विलखी इहै लखित फिरि फिरि लेत उसासु। साँई! सिर कच सेत लों बीत्यों चुनित कपासु॥"

'चोवा चन्दन' ग्रौर घनसार से सुरिभत वातावरण में कृत्रिम साधनों द्वारा ऋतु-परिवर्तन पर विजय पा लेने वाले पुरुष का ही कोई महत् उद्देश्य नहीं दृष्टिगत होता है। पुनः नारी के व्यक्तित्व का निर्माण इसी विलास-पंकिल वातावरण में होता है, जहां उसे शिक्षा मिलती है पित के ग्राज्ञापालन की, पुरुष की इच्छा के समक्ष ग्रपना ग्रस्तित्व मिटा देने की। ग्रतः मिदरा की मादकता में लीन पुरुष के प्रसादन के लिए उसका नैतिक-बाधा-बन्ध हीन रूप ही स्वाभाविक है। ग्राचार्यत्व की स्पृहा करने वाले, ग्रलंकार-चमत्कार दिखलाने में पटु इन किवयों के श्लेष वर्णन में नारी भी कीड़ा ग्रौर कौतुक की सामग्री बन गई। श्लेष-वर्णन-पटु किव सेनापित कभी वर नारी को 'मदन की वारी कि', 'काम की तलवार', 'शमादान', 'फूलदान', 'रागमाला', महाभारत की सेना' ग्रादि बनाते हैं ग्रौर कभी नारी को केवल श्लेष-चमत्कार के लिए बांट ग्रौर कांटे में डाल कर, सुवर्ण की मुहर के साथ उपमा देकर उसे परिहासास्पद बना देते हैं है

#### रीति-काव्य में नायिका-भेद

प्रथमतः नाट्यशास्त्र के श्राचार्य ग्रपने पात्रों के शील-मर्यादादि के निर्वाह के लिए नायक-नायिकाश्रों का वर्गीकरण कर उसके भेद-उपभेदों का वर्णन करते थे। रस की प्रतिष्ठा के उपरांत श्रृंगार के ग्रालम्बन नायक-नायिका को ग्रिष्ठिक महत्व मिला। सर्वप्रथम भरत ने नायिका-भेद का निरूपण किया। उन्होंने प्रकृति अनुसार तीन, श्रवस्थानुसार ग्राठ तथा कर्मानुसार तीन भेद किए। धनंजय ने घीरादि भेदों की उद्भावना कर नायिका-भेदोपकथन को पूर्ण किया। हिन्दी में रीतिकाल में श्रृंगार-रस का निरूपण नायिका भेद के ही ग्रंतर्गत हुग्रा। नायिका-भेद में नारी-सौंदर्य, श्रृंगार के उद्दीपन-पक्ष, ऋतु-वर्णन पर कियों ने ग्रन्थ के ग्रन्थ रच डाले। नारी के समस्त किया-कलाप, उसकी विभिन्न मनोदशाश्रों, प्रवृत्तियों के चित्रण के लिए नायिकाभेदोपकथन में निर्दिष्ट वर्गों में पांच वर्ण प्रमुख है:—

- (१) जाति अनुसार (चार भेद)-पिद्मनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी
- (२) धर्मानुसार (तीन भेद) स्वकीया, परकीया, सामान्या
- (३) दशानुसार —गर्विता, भ्रन्य संभोग दुखिता, मानवती
- (४) गुणानुसार -- उत्तमा, मध्यमा, ग्रधमा
- "सोमा सब जोबन की निधि है मृदुलता की राज नवनारो मानौ मदन की बारी है।"

सेनापति—कवित्त रत्नाकर (उमाशंकर शुक्ल) पृ० ५-६

पहली तरंग : १६४८ तु० सं० प्रयाग

 "घनी के पघारे बांट काँटेहू में पाउं धरि यह वर नारी सुवरन की सुहर-सी।"

सेनापति—कवित्त रत्नाकर पृ० ५, कवित्त १४

(५) अवस्थानुसार (दश भेद) — स्वाधीन-पितका, वासक-सज्जा, उत्कं-ठिता, श्रभिसारिका, विप्रलब्धा, खंडिता, कलहांतरिता, प्रवत्स्य-प्रेयसी, प्रोषित-पितका, ग्रागतपितका।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नायिकाभेद की परम्परा भक्त-कवियों में भी मिलती है। परन्तु भक्तों का शृंगार दिव्य ग्रौर ग्रलौकिक है, जबिक इन रीतिकवियों का श्रृंगार लौकिक एवम् ऐहिकतापरक है। इसमें काव्य-शास्त्र भ्रौर तंत्रों की परम्परा का भी योग हो गया है। ग्रतः उसमें नारी श्रृंगार के एक उप-करण के रूप में ही प्रस्तुत हुई। मतिराम के अनुसार नायिका को वही है जिसके दर्शन-मात्र से हृदय में शृंगार रस का उद्रेक हो । नायिका को सभी कवियों ने सौन्दर्य, सुकुमारता, कमनीयता का केन्द्र माना है। उसके ग्रलस नयनों में विलास की सरसता है। उसके सौन्दर्य की विशेषता तो यही है कि जितना ही उसे समीप से देखे उसकी शोभा विकसित होती जाती प्रतीत हो । स्वकीया नायिका पति-वता की परिभाषा में या जाती है। ग्रापत्ति एवम् सुख, हर्ष-विषाद के ग्रवसर पर वह सम भाव से प्रिय-पति में अनुरक्ति रखती है र । युग की प्रवृत्ति तथा विश्वंखल नैतिकता के कारण परकीया रूप वर्णन की प्रधानता होने पर भी स्वकीया का उच्चादर्श, इन कवियों के लिए क्लाघ्य है। स्वकीया स्वाधीनपतिका प्रियतम की अनन्य प्रियतमा है। अपने रूप गुण एवम् शील से उसने प्रिय को पूर्ण रूपेण वश में कर लिया है। पति ग्रपने हाथों ही उसका पूर्ण श्रृंगार करता है। वेणी गूँथ, वस्त्राभूषण पहना कर ग्रपने ही करों से उसके भाल पर बिन्दी लगाकर पैरों को ग्रालक्त-रंजित करता है। कहीं नायिका प्रिय द्वारा श्रृंगार सज्जा से सज्जित होकर लज्जारुण हो जाती है कि गृह-परिजन क्या कहेंगे ? परन्तु प्रियतम का अनुराग पाकर उसमें गौरव एवम् स्रभिमान की भावना स्रा जाती है। प्रिय के हस्त से लगाए हुए, सात्विक के कारण तिरछे हो गए तिलक को दिखाती नायिका इतराती हुई सी घुमती है<sup>3</sup>। सामान्यतः स्वकीया नायिका पति की इच्छा को ही प्रधान मानकर

 <sup>&</sup>quot;कुन्दनु को रंग फीको पड़ो, भलकै स्रति स्रंगन चारु गुराई।
 स्रांखिन में स्रलसानि चितौन में मंजु विलासन की सरसाई।।"

<sup>&#</sup>x27;'ज्यों ज्यों निहारिये नेरे ह्वै नैननि त्यों त्यों खरी निकसै निकाई ।'' मतिराम— मतिराम ग्रन्थावली, पृ० २७४, द्वि० सं०

 <sup>&</sup>quot;सम्पत्ति विपत्ति जो भरतहूँ सदा एक ग्रनुहारि ।
 ताहि सुकीया जानिए, मन क्रम वच विचारि ॥"
 केशव—केशव ग्रन्थावली, विश्वनाथप्रसाद, पृ० ८, १६५४ इलाहाबाद

३. 'आपने हाथ सों देत महावर, आप ही बार सँवारत नीके । आपुन ही पहिरावत ग्रानिक हार सँवारि कै मौलिसरी के ।।

उसके हित के लिए ही कार्य करती है। स्वकीया नायिका का यह निर्मल उज्ज्वल रूप रीति-काल के वातावरण में भी वासना एवम् विलास की गंध से परे पावन और महान है। उसमें पित के प्रति उत्कट प्रेम और एकनिष्ठ भिवत है। वह स्वयं वन्ध्या कहलाने के अगौरव को स्वीकार कर अपने पित की मर्यादा की रक्षा करती है। उसकी स्वयं की कोई इच्छा एवम् आकांक्षा नहीं है, पित पर उसे अविचल प्रतीति है कि वह जो करेगा उचित होगा । आगतपितका के रूप में वह प्रिय आगमन का शुभ संवाद सुनकर करबद्ध सुरों की वन्दना करती है, गुरुजनों के चरणस्पर्श करती है, अपनी मुक्तामाला को तोड़कर शुभ शकुन में मोतियों की चौक पूरती है, तथा प्रियतम पर न्यौछावर करने के लिए भूषण उतार-उतार कर रख देती है। प्रियागमन से नायिका का मुखकमल विकसित हो जाता है । सेनापित की स्वकीया में भारतीय आदर्श के प्रति मोह अधिक है।

हौं सखी लाजन जाति मरी, मितराम मुभाव कह कही पी के। लोग मिलें, घर घँर करें, श्रवहीं ते चेरे भए दुलही के ॥" मितराम—मितराम ग्रन्थावली, पृ० ३०६ "कियौ जु चिबुक उठाइ कें, कंपित कर भरतार । टेढ़ीयें टेढ़ी फिरित टेढ़ैं तिलक लिलार ॥" बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० २१४ दो० ५१८

 "जानित सौति ग्रनीति हैं, जानित सखी सुनीति । गुरुजन जानत लाज हैं, प्रीतम जानित प्रीति ॥"

मतिराम-मितराम ग्रन्थावली, पृ० ५०४

- २. ''गुरुजन दूजे व्याह को, प्रतिदिन कहत रिसाइ। पति की पति राखै बहू श्राप बाँभ कहाइ॥'' मतिराम—मतिराम ग्रन्थावली, पृ० ४४४
- ३. "तेरे पगन की धूरि मेरे प्रानन की भूरि,
   कीजै लाल सोई, नीको जोई जिय जानिए।"
   सेनापित—किवत्त रत्नाकर, पृ० ३६ क० २०
- ४. "घाई लोरि लोरि से बधाई प्रिय श्रागमन की, सुनि कोरि कोरि सुल भाविन भरित है। मोरि मोरि बदन निहारत विहारभूमि, घोरि घोरि श्रानन्द भरी सी उघरित है।"

देव — शब्द रसायन : जानकीनाथ सिंह : पृ० सं० ४२, सं० प्र० सं० २०००

"पिय ग्रागम सरदागमन बिमल बाल-मुख इंदु । ग्रंग ग्रमल पानिप भयौं, फूले दूग ग्ररविन्दु ॥"

मितराम—मितराम ग्रन्थावली, पृ० ३१६

प्रिय केशों का शृंगार कर, भाल पर मृगमद का तिलक लगाकर, श्रधरों को ताम्बूलरंजित कर चरणों में महावर देने को चरण पकड़ता है। पत्नी पित के करों का चुम्बन कर उन्हें श्रादर भाव से श्राँखों में लगाकर पित द्वारा पत्नी के चरण छूना श्रनुचित बताती है ।

स्वकीया के ग्रादर्श की प्रांजलता एवम् महानता को स्वीकार करते हुए भी रीति-किवयों ने परकीया के प्रचण्ड वेगवान प्रेम का वर्णन ग्रधिक किया है। उस युग की शिथल नैतिकता में परकीया-प्रेम के ग्रनियंत्रित प्रवाह को कृष्ण-गोपी प्रेम की ग्राड़ में धार्मिक मान्यता मिली थी । प्रायः सभी किवयों ने नारी के इसी लोकलाज, कुल-गौरव को तिलांजिल देकर प्रेम के प्रांगण में कीड़ा करने वाले रूप का चित्रण किया है। इस परकीया प्रेम में दूती का बहुत महत्व है । इस प्रकार सुस्पष्ट है कि इस काल में किवयों का मुख्य वर्ण्य विषय प्रेम ही है। उन्होंने नायक नायिका को राधाकृष्ण कहा और राधा-कृष्ण, कृष्ण-गोपी की प्रणयलीला का चित्रण किया है पर इनके राधाकृष्ण भित्त के नहीं श्रृंगार ग्रीर प्रेम के देवता हैं। ग्रतः नारी के प्रेयसी रूप की ही प्रधानता है। प्रेम के क्षेत्र में रीति-काव्य की नायिका संकोच-रहित ग्रीर ढीठ है। उसमें नारी सुलभ लज्जा ग्रीर मर्यादा का ग्रभाव है। उप-पित ग्रीर उप-पत्नी रीति-काव्य में ग्रधिक उपलब्ध हैं। मर्यादा तथा नैतिकताहीन समाज में पित की उपस्थित में भी नारी उप-पित की ग्रोर स्नेहपूर्वक देखती है। कभी वह ग्रपने घर की ट्री चीर कर बाहर खड़े नायक की ग्रोर निर्निमेष नयनों से

सेनापति—कवित्त रत्नाकर, (उमाशंकर शुक्ल) पृ० ४३ क० ३६

२. "अपभंश की पुरानी रचनाओं और देश-गीतों में स्वकीया प्रेम के बड़े मधुर एवम् मर्मस्पर्शी खंडवृत्त दिखाई देते हैं, पर हिंदी में भ्रुगार की काटय-धारा भित धारा से फूटी, सीधे लोकधारा से उसका सम्बन्ध नहीं रहा, भ्रत: स्वकीया की प्रीति के रस-सिक्त स्थलों का सन्तिवेश उसमें रह न सका, भ्रलौकिक दृष्टि से भिक्त के भीतर जो दाम्पत्य प्रेम रखा गया वह सर्वत्र स्वकीया का प्रेम न रहा, क्योंकि उपास्य और उपासक या म्राक-र्षक और म्राकृष्ट के रूप की लम्बी-चौड़ी भूमि परकीया-प्रेम के परिष्कार में दिखाई पड़ी।"

विश्वनाथप्रसाद मिश्र — घन-ग्रानन्द : भूमिका : पृ० २५

बिहारी-बिहारी रत्नाकर पृ० १६३, वो० ३६६

१. "ह्वैके रस बस दीवै कौं महाउर के, सेनापित स्थाम गह्यो चरन ललित है। चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही भ्रांखिन सौं, ं कही प्रानपित यह श्रनुचित है।।"

 <sup>&</sup>quot;कालबूत दूती बिना जुरै न श्रौर उपाइ! फिरि ताकें टारैं बनै पाकें प्रेम लदाइ!!"

देखती रहती है। उस परकीया नायिका के स्नेह के चिकने घड़े पर सिखयों के उपदेश का जल ठहरता नहीं है। प्रेम की उद्दामता, प्रचण्डता के समक्ष दुर्जनों की निन्दा, ग्रुरुजनों के कटु शब्दों की चिन्ता नहीं है। वह अपने प्रेमी के लिए इन सबको सहर्ष सहन करती है । यह प्रेम कीड़ा केवल राजप्रासादों तक नहीं सीमित हैं प्रत्युत जीवन की सामान्य भूमि में भी व्यापक है। ग्रुह-कार्य के लिए अपने लेने आई नायिका ढीठ होकर नयन पिलाती है, सिमत मुख से स्नेह का आभास देकर नायक के हृदय में वासना अपन प्रज्वलित कर जाती है । उस वातावरण में नेत्र-संचालन, कटाक्ष छोड़ने, काम-कीड़ा करने एवम् श्रुगार करने से नारी को अवकाश ही नहीं है। नारी कहीं प्रेमगिवता नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है, तो कहीं रूखी चितवन से मान करती चित्रित की गई है। अपने समस्त रूपों में वह पुरुष की लालसा का साधन ही है।

उसके विरह-वर्णन में भी ऊहात्मकता स्रौर स्रतिशयोक्ति स्रधिक है, मार्मिकता न्यून। बिहारी की विरहिणी की सिखयाँ शीत ऋतु में तो किसी प्रकार निर्वाह कर लेती हैं, परन्तु ग्रीष्म में कैसे निर्वाह होगा । विरह से कृश हुई नायिका निश्वास के वेग से ही छः सात हाथ इधर स्रौर छः सात हाथ उधर चली जाती है। पिथक मुख से यह सुनकर कि माध-मास की भयंकर शीतपूर्ण रात्रि में भी उस ग्राम में लू चलती रहती है पिथक समभ जाता है कि उसकी स्त्री जीवित है । मितराम की विरहातुरा नायिका के श्रश्रुश्रों से ग्रीष्म ऋतु में भी खारे पानी की नदी बहती है । निसशयः रीति-काव्य में स्वकीया रूप में नारी के सात्विक स्वरूप की व्यंजना हुई है, साथ ही प्रेम श्रौर श्रुंगार के विविध क्षेत्रों में नारी मनोविज्ञान का चित्रण स्वा-

 <sup>&</sup>quot;दुरजन वे निर्दित रहें, गुरुजन गारी देत ।
 सिहयत बोल कुबोल ए, लाल तिहारे हेत ।।"
 मितराम—मितराम ग्रन्थावली, पू० ४५२ दो० दर

२. ''नैन जोरि मुख मोरि हँसि, नैसुक नेह जनाइ। श्रागि लैन श्राई हिए मेरे गई लगाइ॥'' मितराम—मितराम ग्रन्थावली, पृ० ४५६, दो० १२⊏

३. ''म्राड़े दे म्राले बसन जाड़े हूँ की राति। साहसुककै सनेह-बस सखी सबैढिंग जाति॥'' बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० ११६, २८३ दो०

४. ''सुनत पथिक-मुँहै माह निसि चलित लुबें उिंह गाम। बिनु बूफें बिन ही कहें जियत विचारी बाम।।'' बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ १२०, दो० २८४

थ. "ग्रीष्महूँ रितु में भरी दुहूँ कूल पैराउ। खारे जल की बहति है नदी तिहारे गाउँ॥" सतिराम — सतिराम ग्रन्थावली, पृ० ४४८, दोहा ६१

भाविक हुग्रा है। इन रीति-किवयों ने भी यदा-कदा नारी के कतंव्यरत रूप का ग्राभास दिया है। परन्तु वह ग्रपने को तत्कालीन समाज की इस मनोवृत्ति से निरपेक्ष न रख सके कि नारी विलास की सामग्री है। उन्होंने समाज में नारी की ग्रनैतिक स्थिति उसके ग्रनुचित प्रणय सम्बन्धों पर व्यंग भी किया है । इस युग में नारी भोग इच्छा की तृष्ति का साधन तो थी ही, पुरुष ग्रनेक विवाह करता था। सौतों की डाह, पित-विवाह समय नायिका के उल्लास ग्रादि के वर्णन में स्पष्ट है कि रीति-युग में बहु-विवाह की प्रथा थी । विलास ग्रीर वैभव प्रधान वातावरण में मिदरा-पान केवल पुरुषों ही में नहीं सीमित था, स्त्रियाँ भी इसका प्रयोग करती थीं । समाज में नैतिकता का ग्रादर्श ग्रमान्य था। नारी कोमलता एमम् सुकुमा-रता की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। परन्तुं वस्तुतः समाज को ग्रब भी नारी का कर्तव्य-रत, पित-सेवा-संलग्न रूप काम्य था, तभी उन सभी किवयों ने स्वकीया को ही श्रेष्ठ बताया है। यद्यपि सामान्या के रूप में वेश्या का भी वर्णन हुग्रा है पर उसकी धन-लोलुपता ग्रादि ग्रवगुणों का भी कथन कर दिया गया। इनका स्वकीया का ग्रादर्श नारी के शास्त्रीय ग्रादर्श से समानता रखता है। देव ने स्वकीया में लज्जा, सुशीलता, शील, मृदु भाषण ग्रादि विशेषताग्रों का ग्रारोपण किया है ।

- २. "चित्त पितुमारक जोग गुनि, भयौ भये युत सोग।
  फिरि हुलस्यौ जिय जोइसी समुक्तै जारज जोग॥"
  बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० २३६ दो० ५७५
- ३. "दुसह सौति सालैं, सुहिय गनित न नाथ वियाह । घरे रूप गुन को गरबु फिरैं ग्रिक्टेह उछाह ।!" बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० २४८, दो० ६०० "सेत सारी ही सौं सब सौतें रंगी स्याम रंग । सेत सारीं ही सौं स्याम रंग लाल रंग में ॥" मितराम—मितराम ग्रन्थावली, पृ० ४०७ दो० २२४
- ४. बिहारी-बिहारी रत्नाकर, पृ० ७७, दो० १७६
- प्र. "सील भरी बोलत सुसील बानी सबहीं सौं देव गुरुजनिक के लाज सो लची रहै। कोमल कपोल पर दीसे हरदी सी दुित चूनी सी सकुचि मुसुकानि में मथी रहै। लालन की लाली ग्रंखियन में दिखाई देत ग्रन्तर निरन्तर प्रेम सों पची रहे।।"

देव-भावविलास, पृ० ५०, सं० १६६१ प्रयाग

 <sup>&</sup>quot;टटकी धोई घोवती चटकीली मुख जोति। लसित रसोंई की बगर, जगर-मगर दुति होति॥"
 बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ०१६७, दो०४७७

इन रीतिकवियों की नारी-भावना की सबसे बड़ी विचित्रता है कि वह नारी को ग्रत्यावश्यक मानते हैं। ग्रिभनव-यौवन-ज्योति से दीप्त प्रेयसी के शरीर के लिए उनमें ग्रुतृष्त पिपासा ग्रौर तृष्णा है। उसके सौन्दर्य के लिए उनके हृदय में प्रशंसा है, परन्तु इस प्रशंसा का कारण है उसका विलास में उपयोग। इसी ग्रुतृष्त-वासना, पिपासा में ग्राकुल किव को सन्तों के समान नारी की भर्त्सना करते, उसे भव-पथ की छाया-ग्राहिणी बताते देखते हैं, तो ग्राह्म्वर्य होता है । वरवै नायिका-भेद ग्रादि प्रगर-रस-प्रधान ग्रन्थों की रचना करने वाले रहीम भी साँप, ग्रश्व, नारी, राजा, नीच जाति ग्रौर ग्रस्त्रों से सावधान रहने का निर्देश देते हैं । नारी-संयोग को तिरस्कार योग्य समभने का कारण रहीम विवाह को विपत्ति मानते हैं । सेनापित भी नारी-सम्पर्क ग्रौर थोग-विलास को त्याज्य बताते हैं ।

इन रीति-किवयों की नारी-भावना भी परम्परा से पोषित और सामन्ती आदर्शों की भित्ति पर स्थित है। किसी प्रकार की कुण्ठा अथवा निग्रह न होने के कारण रीति-काव्य में नारी के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट ही दैहिक एवम् उपभोग का है। इस अनावृत प्रेम में वासना की तृष्णा और रिसकता है। नारी का कोई विशिष्ट व्यक्तित्व इनके लिए नहीं है, प्रत्युत वह विलास की अन्य सामग्रियों में से एक है। संभवतः बिहारी तथा केशव के विरिक्तमय कथन प्रांगार और विलास की अतिशयता की प्रतिक्रिया में विकसित हुए हैं। रीति-काव्य में नारी के विविध रूपों में नार्यिका रूप ने हो व्यंजना पाई है। रीति-किवयों ने नारी में देवत्व का आरोप न कर, उसे मानवी मान कर पुरुषों को सौख्य देने वाली कहा है।

 <sup>&</sup>quot;या भव पारावार को उलिघ पार को जाइ।
 तिय-छिव छाया-ग्राहिनी ग्रहै बीच ही ग्राइ॥"
 बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० १७८ दो० ४३३

२. ''उरग तुरंग नारी नृपति, नीच जाति हथियार । रहिमन इन्हें समारिये पलटत लगे न बार ॥'' रहीम—रहिमन सुधा :ग्रनूपलाल मंडल: पृ० ४२, दो० १६९, द्वि० सं० १९३१ प्रयाग

३. "रिहिमन व्याह वियाधि है, सकहु तो जाहु बचाइ।
 पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाइ बजाइ।।"
 रहीम—रिहमन सुधा (भ्रनूपलाल मण्डल) पृ० ५० दो० २३७

४. "कीनौ बालापन बालकेलि में मगन मन किलीनो तरुनापै तरुनी के रसतीर कौं, श्रव तूजग में परयो मोह पींजरा में सेना पित भजु रामें जो हरैया दुल पीर को।"

सेनापित—कवित्त रत्नाकर, पृ० १००, कवित्त १२

# साहित्य में नारी के विविध रूप

#### माता-रूप

ममता की मंदािकनी, स्नेह की ग्रक्षय राशि, दया ग्रौर वात्सल्य की प्रतीक, त्याग ग्रौर तपस्या की साकार प्रतिमा माता सदा से ही व्यक्ति, समाज ग्रौर राष्ट्र की श्रद्धा ग्रौर ग्रादर की पात्री रही। भारतीय संस्कृति में जननी को श्रद्धा ग्रौर सम्मान के रंगों से ग्रंकित किया गया है। मातृ-स्तन्य देवनदी का विजेता, त्रिलोक में ग्रतुलनीय, पाप पुंज को नष्ट करने वाला कहा गया है। वीर-माता का स्तन-पान कर पुत्र विश्व में ग्रजेय हो जाता है। माता के वात्सल्य ग्रौर करुणा, ममता ग्रौर स्नेह का कोष कुपुत्र ग्रौर सुपुत्र के लिए स्वभाव से उन्मुक्त रहता है। एकांत मनोयोग एवम् एकिनष्ठ साधना से पुत्र के जीवन को ग्रादर्शमय बनानेवाली राष्ट्र ग्रौर सम्यता की जन्मदात्री नारी का माता रूप सदा ही ग्रभिनन्दनीय रहा। युग के प्रवाह, कालचक में नारी का गौरव परिस्थितियों की शिलाग्रों से टकरा कर विखर गया। ग्रनादर ग्रौर उपेक्षा के मध्य पलती हुई, ग्रपक के के गर्त में पड़ी हुई नारी के जीवन में भी मातृत्व का गौरव ग्रक्षय रहा।

ग्रालोच्य साहित्य की विभिन्न धाराग्रों में माँ के विविध रूप उपलब्ध हैं। इन सभी रूपों में एक सादृश्य है, सन्तान के प्रति माता का श्रपरिसीम स्नेह ग्रौर ममता। यह ममता ग्रौर बात्सल्य प्रतिदान के श्राकांक्षी नहीं हैं। जननी के विविध रूपों में, कभी वह प्रिय पुत्र के ग्रमंगल की ग्राशंका मात्र से सद-ग्रसद का विवेक परित्याग कर श्रायन्त कुत्सित, नीचातिनीच कार्य करने को प्रस्तुत हो जाती है, दूसरी ग्रोर ममतामयी माता श्रपने वात्सल्य को कर्तव्य के पाषाण से

१. 'जगाद कर्णाः किमितः करोमि

मातः शिरः स्वं यदि हा पतन्ति ।

जितद्युकुल्याः त्रिजगत्यतुल्याः

त्वत्क्षीरघाराः घुतपापघारा ॥"

ग्रमरचन्द्र सूरि —बालमहाभारत काव्य, (सं० शिवदत्त शर्मा) उद्योग पर्व ४।६।१८६४ ई० बम्बई

"ग्रथैकवार यदि पायितः स्याम

मातः ! पयस्तद भुवि केन जीये।"

श्रमरचन्द्र सूरि-वालमहाभारत काव्य, :सम्पादित शिवदत्त शर्मा उद्योग पर्व ४।१२

रामकाव्य में माता के दो रूप उपलब्ध हैं, एक सत् श्रौर कल्याण का प्रतीक, दूसरा ग्रसत् ग्रौर ग्रकल्याण की छाया। दोनों में ही जननी-सुलभ ममता ग्रौर वात्सल्य है। ग्रन्तर इतना है कि एक का वात्सल्य स्वार्थ की क्षुद्र एवम् संकीर्ण सीमा में बद्ध है। वह केवल अपने पुत्र की ही हित-कामना करती हैं। दूसरी का मातृत्व स्वपुत्र ही नहीं प्रत्युत् सपत्नी पुत्र पर भी कल्याण ग्रौर स्तेह का वर्षण करता है। पहला रूप कैंकेई का है, जो राम को पुत्र से भी अधिक मानती है किन्तु दासी के कपट वचनों पर विश्वास कर स्वपुत्र के लिए राज्यारोहण ग्रौर सपत्नी-पुत्र के लिए चतुर्दश वर्ष का विपिनवास मांगती है । रामकाव्य में माता का दूसरा रूप ग्रपने ही में महान ग्रीर उज्ज्वल है। उसका ग्रनन्त स्नेह विवेक से मर्यादित है। पुत्र के राजितलक की कल्पना करती हुई माता के ऊपर वज्जपात होता है कि उसे विपिनवास मिल रहा है। मानस की मधुर भावनाएँ बिखर जाती हैं, श्रन्तर में प्रभंजन उठने लगता है। वह न तो रुकने को ही कह सकती स्रौर न जाने को ही कह सकती। स्नेहकातरा माँ के विशाल हृदय को दुख है किन्तु अपने लिए नहीं भरत ग्रीर प्रजा के लिए । माता का पद पिता से पूज्य माना गया है। पुत्र माता के ग्रादेश के समक्ष पिता के भ्रादेश को भ्रमान्य कर सकता होगा। तभी कौशल्या मातृगर्व से स्फीत होकर कहती है कि यदि केवल पिता का आदेश हो तो मेरी ब्राज्ञा है कि विपिन मत जाब्रो, किन्तु यदि पिता ब्रौर माता कै केई दोनों की ही ग्राज्ञा है तो वन ही शत ग्रवध के समान है 3।

दूसरी आदर्श माता सुमित्रा हैं, जिनका त्याग और भी गौरवास्पद है। वह स्वपुत्र को सपत्नी-पुत्र के साथ वन के विविध संकटों को भेलने को भेज देती है। अपनी वेदना को सहर्ष सहन करते हुए उनका कर्तव्य आदेश देता है<sup>४</sup>। माता कौशल्या कर्तव्यपरायण नारी हैं, विवेक उनका संबल है। प्राणोपम पुत्र राम,

१. "सुनहुँ प्रानिष्ठिय भावत जी का, देहु एक वर भरतिह टीका । मार्गी दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी । तापस वेस विसेषि उदासी, चौदह बरिस रामु बनवासी ।" तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १६८

२. "राजु देन किंह दीन्ह बनु, मोहि न सो दुखलेसु । तुम्ह बिन भरतिह भूपितिहि, प्रजिह प्रचंड कलेसु ॥" तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० १७६

३. "जों केवल पितु ग्रायसु ताता, तौ जिन जाहु जानि बिड़ माता। जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तौ कानन सत-श्रवध-समाना॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, प० १७६

४. ''पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें, सब मानि श्रहि राम के नाते । अस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवनु लाहू ॥'' तुलसी— तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० १८६

प्रिय पुत्र लक्ष्मण, ग्रौर स्नेहपालिता पुत्र-वधू सीता वन को चले गए। जननी न तो उनके साथ ही गई ग्रौर न कुलिश-सा कठोर हृदय ही फटा। किन्तु तो भी माता को राम के सदृश पुत्र की जननी होने का गौरव है ।

मानस में माता कौशल्या के हृदय का उच्छ्वास विवेक से दबा हुआ है। गीता-वली में भी उनकी कर्तव्य-भावना मुखर है किन्तु मातृहृदय की कोमलता भी अभिव्यंजित हुई है। गौरवशीला राजरानी कौशल्या एक सामान्य माँ के रूप में अपत्य-स्नेह में मग्न दृष्टिगत होती हैं। जनकपुर लौट कर आए हुए राम की भुजाओं पर उतार-उतार कर जल पीती हैं। उनको विस्मय है कोमलगात राम लक्ष्मण ने किस प्रकार महाशक्तिशाली सुबाहु और ताड़का को मारा । सूरसागर में चित्रित सुमित्रा और कौशल्या दोनों ही आदर्श माता हैं। वात्सल्य और ममता, स्नेह और भावुकता दोनों के ही हृदय में उद्देलित होती है। सुत के प्रति स्नेह की सहज भावना और उनके कर्तव्य में द्वन्द्व होता है। इस संघर्ष में भावनाओं की सुकुमारता, ममता की स्निग्धता पर विजय पाकर कर्तव्य प्रमुख हो जाता है। उनको पुत्र के जीवन और सौख्य से अधिक चिन्ता है उसके कर्तव्य की। वीर, प्रतापी, शौर्यवान और कर्तव्यपरायण पुत्र से ही वह अपने को पुत्रवती मानती हैं। पुत्र की मृत्यु की आशंका भी उसे कर्तव्यपथ से विचलित नहीं कर पाती । कौशल्या के स्वर में भी वही ऊँचा आदर्शवाद है। राम के प्रति उनका आदश है कि सकुशल लक्ष्मण वैदेही सहित अयोध्या आवें, नहीं तो स्वयं को भ्राता पर उत्सर्ग कर दें ।

. "तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासू, संग पितु मातु रामु सिय जासू। जेहि न राम बन लहींह कलेसू, सुत सोइ करेहु इहै उपदेसू॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० १८६

१. "मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिग्रइ मरइ भल भूपित जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना॥" तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० २२२

२. "भुजन पर जननी वारि फेरि डारी। क्यों तोरचौ कोमल कर कमलिन संभु-सरासन भारी। क्यों मारीचि सुबाहु महाबल प्रबल ताड़का मारी। मुनि-प्रसाद मेरे रामलषन की बिधि बढ़ि करबर टारी। तुलसी—नुलसी ग्रन्थावली, भाग २, गीतावली, पृ० ३३१, पद १०७

३. "घिन जननी जो सुभटिह जावै। भीर परै रिपु को दिल मिल, कौतुक किर दिखरावै। कौसल्या सों कहित सुमित्रा जिन स्वामिनी दुख पावें। लिछमन जिन हों भई सपूती। राम-काज जो ख्रावें " सूर—सूरसागर प्रथम खण्ड, रत्नाकर, पृ० ५६६, पद २४३

४. "सुनौ कपि कौसिल्या की बात। इहि पर जिन ग्रावहि मम वत्सल, बिनु लिछमन लघु भात। कृष्णकाव्य में माता का सरस ग्रीर सहज वात्सल्यपूर्ण रूप प्रस्तुत है। यशोदा की ममता ग्रीर सारल्य में जननी हृद्य की ग्राशाएँ ग्राकांक्षाएँ, भावनाएँ मूर्त हो जाती हैं। ग्रसीम स्नेह एवम् मनोयोग से वह ग्रपने दुर्लभ धन कृष्ण का लालन-पालन करती है। बालक कृष्ण छोटी-छोटी बातों में हठ करते हैं। दुग्ध पीने से उसे ग्रहि होती है। बड़े ही मनोवैज्ञानिक रूप से यशोदा उसे कजरी का दूध पीने से चोटी बढ़ेगी, यह ग्राश्वासन एवम् प्रलोभन देती हैं। माता के स्नेह की सतर्कता से पलते हुए कृष्ण पर ग्रनेक विपत्तियाँ ग्राती हैं। उन्हीं के साथ माता के स्नेह ग्रीर ग्राशंका में वृद्धि होती जाती है। कृष्ण ग्रपनी उँगली पर दीर्घाकार गोबद्धन पहाड़ उठा लेते हैं। कृष्ण के ब्रह्मत्व, उनकी सर्वशक्तिमानता से ग्रनभिज्ञ जननी को बड़ा विस्मय होता है कि उनके सुकुमार कन्हैया ने विशाल पर्वत कैसे उठा लियार ! चंचल कृष्ण गृह के पकवानों, विभिन्न खाद्य पदार्थों की उपेक्षा कर माखन चुराते घूमते हैं। जननी के स्नेह-कातर हृद्य को भय है कि कहीं श्याम के भोजन पर कोई कुद्धिट न लगा दे । कमल नयन ग्रपनी जननी यशोदा के ग्रांख के तारे हैं। उनके

छाड्चौँ राज काज माता-हित, तुव चरनि चितलाइ। ताहि विमुख जीवन धिक रघुपति कहियौ कपि समुभाइ।"

सूर-सूरसागर, प्रथम खण्ड, रत्नाकर, पृ० २४४, पद ५६७

१. "कजरी कौ पय पियहु लाल, जासों तेरी बेगि बढ़ै चोटी।"

सूर-सूरसाग्र, प्रथम खण्ड, प्० ३१६, पद ७६२

२. "गिरिवर कैसे लियौ उठाइ।

कोमल कर चापित महतारी। यह किह लेत बलाइ।
महाप्रलय जल तापर, राख्यौ एक गोवर्धनधारी।
नैकु नींह टारचौ नख पर तें मेरौ सुत ग्रहंकारी।
कंचन-थार दूध दिध-रोचन, सिज तमोर लें ग्राई।
हरिषत तिलक करितमुख निरखित भुज मिरकंठ लगाई।

सूर---सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ५६३, पद ६६७।१८८५

३. ''माँगि लेहु याही विधि मोसों माँ श्रागे तुम खाहु। बाहिर जिन कबहुँ कुछ खैंयै दीठि लगेगी काहु।"

सूर--सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ६०२, पद ६८७।१६०५

४. ''घुटरुवन चलत सुहावनों लाल पग नूपुर के नाद। किट किकिनी रुनभुन करें हो लाल सुनत जननी आ्राह्माद। श्राधे श्राधे वचन सुहावने लाल सुनत जननी मन मोद। मुख चूमत स्तनपान वै हो लाल लै बैठारित गोद। काजर लोचन श्रांजि के हों लाल भीह माटुकादे वैठि।"

> स॰ व्रजभूषण शर्मा—गोविन्द स्वामी, पृ० ६ परमानन्द —परमानन्द पदावली, प० १११

शारीरिक विकास के साथ ही मातृहृदय की किलत कामनाएँ विकसित होती जाती हैं। घुटनों चलते हुए लाल की किंकिणी और नूपुर के शब्द माता के हृदय को उल्लसित कर देते हैं। घीरे-धीरे कृष्ण बढ़ते हैं। वह गोदोहन और गोचारण के लिए हठ करते हैं। माता की सबसे बड़ी चिन्ता उनके भोजन की है।

चाहे जितना चंचल ढीठ बालक हो, उसके दोषों का वर्णन सुनना, उसकी चंचलता का उपालम्भ माता के लिए असहनीय ही होता है। गोपियों द्वारा बारंबार कृष्ण की चंचलता की शिकायत सुन माता का मातृत्व गर्व जागरुक हो उठता है । वह उसको दण्ड देने का विचार करती है पर बालक के सरल मधुर शब्द श्रौर मोहक मूर्ति दर्शन मात्र से सुत पर माता का सहज विश्वास गोपियों पर ही ग्रविश्वास करने लगता है। कृष्ण की चंचलता, उनके चीर-हरण श्रादि कृत्यों के विवरण पर यशोदा माता विश्वास नहीं करतीं, उनके कृष्ण तो ग्रभी दश वर्ष के ज्ञानहीन बालक हैं और यह गोपिकाएँ यौवन में मत्त कामिनी, पुनः इनके उपालम्भ में तथ्य कैसे हो सकता है । कृष्ण की अवस्था के साथ उनकी चंचलता में भी ग्रभिवृद्धि होती जाती है। नित्य के उपालम्भों को सुनकर कि तूने म्रपने पुत्र को बहुत दुलरा दिया है माता का विश्वास ग्रौर प्रेम ग्राघात पाकर क्रोध में परिणत हो जाता है। इसी समय एक गोपी कृष्ण को पकड़ कर लाती है। यशोदा का क्रोध उसी पर उतरता है। इन स्नेहपालित पुत्रों को मधुपुरी भेजते समय मर्मान्तक वेदना जननी के हृदय को भक्तभोर रही है, उनके कमलनयन उनके प्राणों से भी प्यारे हैं, इन दोनों छोटे ग्रल्पनयस्क बालको को वह कैसे मधु-पुरी भेज दे<sup>3</sup>। माधव माता को सर्वश्रेष्ठ धनकोष के समान प्रिय हैं, प्रतिक्षण

१. "करत कान्ह ब्रजधरिन प्रचगरी।
खीभित महिर कान्ह सौं पुनि पुनि उरहन लै श्रावित हैं सगरी।"

× × ×

"जननी कै खीभित हिर रोए, भूठिह मोहि लगावित घगरी।
सूर स्थाम मुख पोंछि जसोदा, कहित सबै जुवती हैं लंगरी।।"

सूर—सूरसागर प्रथम भाग, पृ० ३६७ पद ६३७

२. "नितही उठि ग्रावित भोर ।

मेरे बारेहि दोष लगावित, ग्वालिन जोबन जोर ॥"

सूर — सूरसागर प्रथम भाग, पृ० ३६७ पद ६३८

"तनक तनक कर तनक ग्रंगुरिया, तुम जोबन भरी नवल बहुरिया ।

जाहु घरिह तुमको मैं चीन्हो, तुम्हारी जाति जान लीन्ही ॥"

सूर—सूरसागर प्रथम भाग, पृ० ५३५ पद ७६८।१४१६

 "मेरे कमलनयन प्रानन ते प्यारे । इन्हें कहाँ मधुपुरी पठाऊँ, रामकृष्ण दोऊ जन बारे ।" सर—सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ० ६६८। ३४८६ उनके मुखारिवन्द को निहार कर उन्हें ग्रत्यन्त सौख्यानुभव होता है, वह श्याम को नहीं जाने देगी, ग्रधिक से ग्रधिक कंस उन्हें बन्दी ही कर सकेगा । रोहिणी भी यशोदा के समान ही वात्सल्यमयी हैं, बलराम ग्रौर कृष्ण दोनों उनकी वृद्धावस्था के ग्राधारखण्ड हैं ।

नन्द ब्रजवल्लभ को ले गए हैं किन्तु जननी यशोदा के अन्तर में अभी आशा शेष है कि नन्द कृष्ण को लौटा लावेंगे। नन्द के अकेले लौटने पर उनका सारा दुख, क्षोभ और कोध फूट पड़ता है। कितने स्नेह, मनोयोग ममता के साथ उन्होंने दोनों पुत्रों को बड़ा किया, उनको नन्द मथुरा में छोड़ आए। ममता और दुख की अतिशयता में वह नन्द को भी मितमंद तक कहती है, और नन्द की निर्ममता पर व्यंग्य करती है । पुत्र विरह से कातर स्नेहमयी माता पथिक द्वारा सन्देश भेजती है, उस सन्देश में मातृहृदय की दीनता सन्निहित है। वह समभती है कि ब्रज को विपत्ति से उबारने के लिए ब्रजवल्लभ अवश्य आवेंगे । वह पुनः कहती

१. "मेरी माई निघनी को घन माधौ। बार बार निहारि सुख मानति, तजति निह पल ग्राधौ। छिनु छिनु परसित ग्रंकम लावति प्रेम प्रकृति है बाधौ।"

सूर-सूरसागर द्वि० खण्ड, पृ० २६७१।३४८६

२. "यह सुनि गिरी घरन भुकि माता। विरध समय की हरत लकुटिया पाप पुण्य डर नाहीं।" सूर—सूरसागर द्वि० खण्ड, पृ० २६ं८०।३५६८

 "सराहों तेरो नन्द हियौ । मोहन सों सुत छांड़ि मधुपुरी गोकुल ब्रानि जियौ।"

३१६४।३७८३

× × \*
"नन्द ब्रज लीजें ठोंक बजाइ।
देहु विदा मिलि जाहि मधुपुरी जहँ गोकुल के राइ॥"

३१६८।३७८६

४. "पंथी इतनी कहियो बात । तुम बिन इहाँ कुंबर वर मेरे होत जिते उतपात ॥"

imes imes imes imes imes "ये सब दुष्ट हते हरि जेते भये एकहीं पेट । सत्वर सूर सहाइ करौं अब समृक्षि पुरातन हेट ॥"

सूर-सूरसागर द्वि० खण्ड, ३१७१।३७८६ प० १३४२

है, मोहन अगर माता का सम्बन्ध नहीं मानते तो धाय के ही सम्बन्ध से एक बार दर्शन दे दें । वह मातृत्व के अधिकार का भी दावा त्याग देती है। देवकी को कहलाए हुए संदेश में दीनता की चरम दशा में वह अपने को देवकी के सुत की धाय बताती हैं, और उनकी कृपा की आकांक्षा करती हैं। कृष्ण को कष्ट न हो इस कारण वह उनकी आदतों एवम् रुचि की वस्तुओं का विवरण भेजती हैं । पुनः देवकी को सन्देश भेजती है कि यदि उन्हें यशोदा का परिचय हो तो कृष्ण की मनमोहनी प्रतिमा का दर्शन पुनः कराएँ। देवकी वासुदेव की गृहिणी रानी है, वह अज के निवासी अहीर है। उनके मध्य परिहास उचित नहीं है। उनके प्यारे सुत को अब भेज दें, ऐसा परिहास उन्हें प्रिय नहीं है । जननी के सरल स्नेह एवम् ममता की यह दृढ़ प्रतीति है कि कृष्ण को वैभवमय खाद्य पदार्थों की अपेक्षा माखन प्रिय है।

यशोदा के मातृ-हृदय की उत्कंठा, ममता, दुलार श्रौर खीभ के यह स्वाभाविक चित्र सूर की कला में सजीव हो उठे हैं। यशोदा के ग्रितिरक्त सूर ने राधा की माता का भी चित्रण किया है। उनमें भी जननी का वही सरल, सन्तान पर सहज विश्वासी रूप दृष्टिगत होता है। ब्रजग्राम में स्थान-स्थान पर राधा-कृष्ण का एकत्र नाम श्रौर लोकापवाद सुन कर 'वृषभानुघरनी' उसको घर-घर डोलने को मना करती

 "किहयौ स्याम सों समुक्ताइ। वह नातो नींह मानत मोहन मनो तुम्हारी घाइ।"

× × × × × ×

"बारिह बार यही लौ लागी, गहे पथिक के पाईँ। सूरदास या जननी को जिय राखौ बदन दिखाइ ॥"

सूर—सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० १३४२।३१७२।३७६०

२. "सदेसों देवकी सों किहयो । हों तौ घाइ तिहारे सुत की मया करत ही रिहयौ । जदिप टेक तुम जानित उनकी तऊ मोहि किह श्रावै । प्रात होत मेरे लाल लड़ैंते माखन रोटी भावै । तेल उबटनो श्रीर तातो जल ताहि देखि भिज जाते । जोइ जोइ भागत सोइ सोइ देती कम कम करिके न्हाते ।।"

सूर — सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० १३४३, ३१७५।३७६३

३. "जो पै राखित हो पहिचानि। तो अबके वह मोहिन मूरत मोहि दिखावहु आनि। तुम रानी वसुदेव गेहिनी हम अहीर जजवासी। पठ देउ मेरे लाल लड़ेते वारों ऐसी हाँसी। प्रव इन गैयनि कौन चरावै, भरि भरि लेति हिए॥"

सूर—सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० १३४४, ३१७८।३७६७

है। किन्तु राघा के छोटे से तर्क से, थोड़े से मान से माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। राघा ग्रभी स्नेह-प्राणा माता की दृष्टि में निरी ग्रबोध बाला है। उन्हें लोगों पर ग्रनायास ही कोघ ग्राता है, जो राधा की सरल बालकीड़ा को कलंक लगाते हैं। चंचल वाक्-चतुर राधा इस प्रकार ग्रपनी इच्छानुसार कार्य कर जननी के छलहीन हृदय को ग्राश्वस्त भी करती हैं। बहुमूल्य मुक्तामाला के खो जाने पर माता स्वभावतः ही खीभ कर राघा को माला ढूँढने भेजती है। राधा इतस्ततः नन्दलाल के साथ कीड़ा करके देर में घर ग्राती हैं। माता का हृदय इस प्रतीक्षा में व्यस्त हो जाता है. वह ग्रपनी निर्ममता को ही दोष देती हैं। उनको ग्रपनी प्यारी स्नेहपालिता पुत्री पर कोध करने का महान् पश्चाताप है<sup>2</sup>।

श्रालोच्य युग का वीर-काव्य यद्यपि पूर्ववर्ती युग की परम्परा श्रौर श्रादर्श को लेकर ही चला है परन्तु परिस्थितियों के विषाक्त प्रभाव के कारण नारी के मातृत्व का उज्ज्वलतम रूप न्यून ही है। उस वैभव श्रौर विलास की रंगीनी, मिदरा की श्रंयूरी मादकता, नूपुरों की रुनभुन के श्रृंगारप्रधान युग में जटमल की 'गोराबादल की कथा' में बादल की जननी क्षत्रिय माता के उदात्त श्रादर्श की श्रवहेलना कर, सुत को रण से विमुख करती हैं । उसमें वीर माता के स्वदेशा-

१. "मन ही मन रीभत महतारी।
कहा भई जो बाढ़ि तनक गई, ग्रबहीं तो है मेरी बारी।
भूठे ही यह बात उड़ी है राघा कान्ह कहत नर-नारी।
रिस की बात सुता के मुख की सुनति हँसित मन भारी।
ग्रब लौं नींह कछू यहि जान्यो खेलन देखि लगावैं गारी।
सुरदास जननी उर लावित मुख चूमित पोंछित रिसटारी।"

सूर--सूरसागर, प्रथम पृष्ठ, ५४८, १७१०-२३२८

२. "करित अवसेर वृषभानु नारी। प्रात तैगई, बासर गयो बीति, सब जाय निसि गई धौ कहाँ वारी। हार कै त्रास में कुँवरि त्रासी बहुत, तिहि डरिन अजहूं नीह सदन आवै।" सूर—सूरसागर, द्वितीय खण्ड २०१४-२६३२

''राघा डरडराति घर श्राई। देखति ही कीरति महतारी, हरिष कुँवरि उर लाई। घीरज भयौ सुता, माता जिय दूरि गयो तनुसोंच। मेरी मैं काहे त्रासी कहा कियौ यह पोच।।''

सूर---सूरसागर, पद २०१४-२६३३

३. "तुभ बिन सूभै न नैन कछू, तू टिप मुभ छाती पड़े।
तूंटत नाला गोला जहाँ केम साह समसेर लड़े।।"
जटमल—गोराबादल की कथा, सं० ग्रयोध्याप्रसाद पृ० २६,
१६८१ सं०

भिमान वीरत्व एवम् शौर्य के स्थान पर माता की ममता स्रधिक है। कर्तव्य स्रौर हृदय के संघर्ष में जननी के सहज स्नेह की कोमल भावना विजयी होती है। उसी वीर-काव्य की परम्परा में चंपतराय की माता के रूप में समयानुकूल परामर्श देने वाली स्रादर्श माता का कर्तव्य-रत् रूप उपलब्ध है ।

रीतिकाव्य के विलास-जर्जर वातावरण में पनपे हुए काव्य में नारी का केवल प्रेयसी और कामिनी रूप शेष रह जाता है। नायिकाभेदोपकथन, उद्दीपन-प्रृंगार के चित्रण में किव जननी के वात्सल्यमय कल्याण-विधायक रूप को विस्मृत कर देता है। उसने केवल नारी में काम-भाव, वासना ही देखी। बिहारी की प्रौढ़ा नायिका शिशु का मुख चूमती है, वात्सल्य की पावन प्रेरणा से नहीं, प्रत्युत नायक द्वारा चुंबित उसके मुख के चुंबन द्वारा नायक के स्पर्शानुभव के रस की प्राप्ति के लिए । ग्रालोच्य साहित्य की विविध काव्यधाराग्रों में नारी के माँ रूप की विवेचना के उपरान्त यह सुस्पष्ट है, कि ग्रपकर्ष एवम् पतन के इस युग में भी माता रूप में नारी गौरव एवम् सम्मान की पात्री रही तथा ग्रन्य विधमताग्रों के मध्य उसमें माता के कर्तव्य की सात्विक व्यंजना हुई है।

#### नारी प्रेयसी-रूप

नारी के जीवन में महोत्सव की वह वेला श्राती है, जब उर की श्रनन्त प्रणय-राशि, मानस की मृदुल भावाविलयाँ, कोमल कल्पनाएँ, श्रीर स्विणम स्वप्न किसी के चरणों में वह बिखरा देना चाहती है। योवन के उस सुरिभत वसंत में मादकता श्रीर प्रेम उसके हृदय को ग्रुदगुदाते हैं। सर्वस्व-समर्पण की भावना में नारी श्रपने को श्राराध्य के चरणों में उत्सर्ग कर देती है। त्यागमयी नारी श्रपने निश्छल हृदय के प्रणय श्रीर ममत्व के प्रतिदान की श्राकांक्षा नहीं करती है। श्रम श्रीर संदेह उसके प्रेम की उच्च भूमि को छू भी नहीं पाते हैं। श्रपने निर्वाचन पर उसे संतोष होता है एवम् प्रिय पर श्रखण्ड विश्वास। इस समर्पण के विनिमय में नारी को वेदना की थाती ही मिलती है फिर भी उसे प्रिय से कोई उपालंभ नहीं रहता है, यही प्रेयसी का श्रादर्श रूप है। इसकी पावनता श्रीर मोहकता का श्रंकन विश्व के समस्त साहित्यों में हुग्रा है। श्रालोच्य-साहित्य में नारी का प्रेयसी-रूप विविध दशाश्रों में श्रंकित हुग्रा है। श्रालोच्य-साहित्य में नारी का प्रेयसी रह कर विलास के उपकरण रूप में श्रंकित होती थी, तब भी नारी का प्रेयसी रह ही श्रपने उत्सर्ग श्रीर त्याग में गरिमामय बना दृष्टिगत होता है।

१. "यह सुनि कै चंपत की माता। दान निघान ग्यान गुन पाता। निकट श्रापनै पुत्र बुलाये। सुबद मन्त्र के वचन सुनाए।" लाल—छत्रप्रकाश पृ० ३७

२. ''विहंसि बुलाइ, विलोकि उत प्रौढ़ तिया रसघूमि । पुलकि पसीजिति, पूत कौ पिय चूम्यो मुख चूमि ॥'' बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० २२५, दो० ६१७

प्रेम को सभी धाराभ्रों के किवयों ने महत्व दिया है। प्रेम को उपलब्ध कर मानव जीवन के सब दुखों भ्रोर संतापों को विस्मृत कर देता है। इसी प्रेम का अवलम्ब लेकर सन्त किवयों ने प्रेयसी भाव से निर्णुण ब्रह्म की भिवत की है। कबीर ने प्रेम को बहुत महत्व दिया है, उन्होंने उसे समस्त शास्त्रीय ज्ञान, वाह्माचार के परे माना है। यह प्रेम सिर के मूल्य से मिलता है। इसी प्रेम की साधिका बन कर संतों की ग्रात्मा की विरिहणी नारी ग्रनन्त वेदना भ्रोर विरह को ही चिर सहचर बना लेती है। उसे इस सत्य का ज्ञान है कि प्रिय मिलन से पूर्व रुद्मधारा से हृदय को पवित्र करना पड़ता है, वेदना की ग्रांग में कंचन शरीर को दम्ध करना पड़ता है, तत्र कहीं ग्रावनाशी प्रियतम मिलता है?। कबीर, दादू, सुन्दरदास, धरनीदास ग्रादि सभी किवयों के काव्य में ग्रनन्त की प्रेयसी ग्रात्मा का ग्रनन्त विरह, ग्रसीम वेदना श्रीर ग्राखण्ड प्रेम विद्यमान है।

सूफी किवयों ने भी प्रेम को ही घपनी इष्ट की उपलिब्ध का साधन माना है। लौकिक प्रेम के चित्रण द्वारा ग्रलौकिक प्रेम का ग्राभास देना ही उन्हें ग्रभीप्सित है। ग्रतः उन्होंने ग्रात्मा को पुरुष ग्रौर परमात्मा को नारी माना है। फारसी परम्परा तथा रूपक के ग्रारोपों से उनकी 'नारी' को पहले पुरुष प्रेम करता है। पुनः चित्रदर्शन, गुणश्रवण ग्रथवा प्रत्यक्ष दर्शन से प्रेयसी के हृदय में भी प्रेम की ग्रांग जलने लगती है। सूफी काव्य की प्रेयसी की प्रेम की धारा प्रचण्ड, ग्रप्रतिहत वेग वाली होती है। उसे जीवन-मरण का भय नहीं रहता। उसे विश्वास है कि मृत्यु उपरान्त भी उनका प्रेम ग्रक्षुण्ण रहेगा । रत्नसेन के विरह में पद्मावती की दशा ग्रत्यन्त दयनीय हो जाती है। विरह-वेदना के बाहुल्य में उसे ग्रपने शरीर की सुधि भी नहीं रहती है। पपीहा के समान वह दिवा-निशा प्रियतम को पुकारा करती है । प्रेमी ग्रौर प्रेमिका का सम्बन्ध दीपक ग्रौर शलभ का है। प्रेम का यह

कबीर-कबीर वचनावली, पृ० ११, पद १०३

 <sup>&</sup>quot;प्रेम न बाड़ी ऊपजै प्रेम न हाट विकाय।
 राजा प्रजा जेहि रुचै सीस देह लै जाय॥"

 <sup>&</sup>quot;हंसि हंसि कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोइ। जो हांसे ही हिर मिलें, तो न दुहागिन कोई।।" कबीर—कबीर ग्रन्थावली, क्यामसुन्दरदास सम्पादित, पृ० ६

३. ''जौ रे जिम्र्याह मिस्त केलि करिंह, मरिंह तौ एकिह दोउ। तुम्ह पे जिनि होऊँ कछु, मोहि जिय होइ सो होइ॥'' जायसी—जायसी ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त सम्पादित पू० २६४, १६५२ इलाहाबाद

४. "विरह न श्रापु सँवारे मेल चीर सिर रूख । पिउ पिउ करत रात दिन पपिहा गई मुख सूख ॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० २७२, १६५२ इलाहबाद

बन्धन ग्रविच्छिन्न है, प्राण जाने पर ही छूट सकेगा । प्रेयसी की दशा ग्रत्यन्त दयास्पद है। लोक-लज्जा ग्रौर मर्यादा की बेड़ी उसके पैरों में पड़ी है, वह पिंजरे में बन्द पक्षी के समान विवश ग्रौर निरुपाय है। प्रेम की इस सर्वदग्धकारी ज्वाला में वह मौन भस्म होती रहती हैं । सूफी काव्य की प्रेयसी का प्रेम त्याग ग्रौर बिलदान की भित्ति पर ग्राधारित है। कामकन्दला नर्तकी भी दृढ़ प्रेम ग्रौर ग्रनुरक्ति वाली हैं ।

राम-काव्य में नारी का प्रेयसी रूप में चित्रण ग्रत्यल्प है। सीता ग्रौर पार्वती दोनों का विवाह के प्रति पूर्वराग प्रेम के नाम से ग्रिमिहत किया जा सकता है। पार्वती को ग्रटल विश्वास है कि यदि उन्होंने कर्म, वचन ग्रौर वाणी से शिव के लिए सात्विक, श्रक्तिम हृदय से साधना की है तो कृपानिधि भगवान उनके प्रण को सत्य ग्रवश्य करेंगे । नारी की निष्ठा ग्रौर प्रेम, त्याग ग्रौर तपस्या पार्वती की कठिन साधना में ग्रपनी चरम विकास पर पहुँची है। पहले कंदमूल, पुनः जब सूखे पत्तों को खाकर तपस्या करने वाली हिम-सुता ने उन सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया। प्रेयसी के इस तप ग्रौर साधना से उज्जवल रूप की कीर्ति से पूरा विश्व पूर्ण है । पार्वती का प्रेयसी रूप संयत ग्रौर तप एवम् त्याग से उज्ज्वल है। सीता एक शालीन मर्यादाशीला प्रेयसी के रूप में ग्राती है। फुलवारी में राम के मनोहर रूप के प्रथम दर्शन होते हैं। संस्कृत परिवार की मर्यादा, नारी-सुलभ लज्जा उनको बारम्बार राम की ग्रौर देखने से रोकती है। नयनों के मार्ग से राम की मनोहक मूर्ति की हृदय में स्थापना कर, पलकों के कपाट लगाकर सुरक्षित कर

- "ग्रबलहुँ सखी गुपुत होँ जरी, ग्रब जिउ रहिय न एको घरी।
   र्विजरा मँह जस पंछी घेरी, ग्रौ पग परी लाज की बेरी।।"
   उस्मान—चित्रावली, पृ० ६६
- ३. "नैन भरत जिमि मेह, गरब देह भीजत सकल। बिछुरत नयो सनेह मन व्याकुल तन थिकत भय।।" ग्रालम—माधवानल कामकंदला, हिन्दी के कवि श्रौर काव्य, गर्गोशप्रसाद, पृ० २००, तीसरा भाग
- ४. "जो मैं सिव सेयेउँ ग्रस जानी। प्रीति समेत करम मन बानी। तौं हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहाँह सत्य क्रपानिधि ईसा॥" नुलसी—नुलसी ग्रन्यावली भाग १, पु० ४३
- पू. "नाम ग्रपरना भयो परन जब परिहरे। नवल-धवल कल-कीरित सकल भुवन भरे॥" तुलसी—नुलसी ग्रन्थावली, भाग २ : पार्वती मंगल : पृ० ३२

 <sup>&</sup>quot;बाँघी डोरी प्रेम की कर सों जांइ न छूट।
 दीपक प्रीति पतंग त्यों प्राण जाइ पै छूट।।"
 उस्मान—चित्रावली, जगमोहन सम्पादित, पृ० १३२, काशी

लेती है । उनको भी अपने सात्विक प्रणय की पूर्णता का, प्रियतम की उपलब्धि का पूरा विश्वास है, क्योंकि अकृत्रिम, वास्तविक प्रेम में मिलन अवश्यंभावी है। शूर्पणखा भी राम के सौन्दर्य पर विमुग्ध हो उनसे प्रेम की याचना करती है, पुनः लक्ष्मण से। उसके प्रेम में अनन्यता और स्थिरता का अभाव है, अतः उसे प्रेयसी न कहकर वासना-प्रेरित नारी कहना समीचीन होगा।

प्रेयसी का संयोग के ग्रनुराग से रंजित प्रमुद्दित रूप ग्रीर वियोग का करुण, म्रश्रु-ग्राप्लावित रूप कृष्ण-काव्य में उपलब्ध होता है । यद्यपि उनका प्रेम स्वकीया-भाव का है, किन्तु उन्हें प्रेयसी ही कहा जावेगा पत्नी नहीं। ब्रज के सामन्ती प्रभाव से मुक्त, स्वच्छन्द वातावरण में सहवास, परस्पर केलिकीड़ा में ही कृष्ण के सौन्दर्य को देखकर गोपियों के हृदय में स्नेह श्रीर प्रेम का श्राविर्भाव होता है। वंशीवादन की मधुर ध्विन सुन वह सब ग्रपनी सुधि विसार देती हैं। माता-पिता का भय, लोक-लज्जा ग्रादि उनके लिए नगण्य हो जाती है। इन अजबालाग्रों के प्रेम में एक-निष्ठा ग्रौर निश्चलता है । उनकी समस्त साधनाएँ, तप, उपासना, पूजा नंद-नंदन को पित रूप में प्राप्त करने के लिए होती हैं। प्रेमी द्वारा अधिक मान और ग्रादर पाने से प्रेयसी के हृदय में गर्व का उद्रेक होना स्वाभाविक है। सुहाग-गर्व से राघा कृष्ण से कन्ये पर चढ़ाने को कहती है। कृष्ण उनके गर्व का स्रनुमान कर स्रदृश्य हो जाते हैं। सौभाग्यर्गावता प्रेयसी ग्रत्पकालीन विरह में ही व्याकुल हो उठती है । प्रेयसी के हृदय में प्रियतम पर एकाधिपत्य-स्थापन की लाससा रहती है, कृष्ण द्वारा मुरली का स्रादर देखकर निर्जीव जड़ मुरली के प्रति भी उनके हृदय में ईष्या एवम् द्वेष का ग्राविर्भाव हो जाता है। वे ग्रहनिशि श्याम के सान्निध्य का मुख उपभोग करने वाली, मुरली के सौभाग्य को ग्रसीम श्रौर श्रतुलनीय समफती हैं । प्रेयसी के हृदय में प्रिय का प्रेम दृढ़ हो जाता है, उस प्रेम की अतिशयता में

सूर-सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ६६६, पद १२३०।१६४८

१. "लोचन मगहि रामहि उर स्रानी । दीन्हें पलक कपाट सयानी ।" तुलली — तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पु० १००

२. "त्राहि-त्राहि कहि-कहि बनवारी। भई ब्याकुल तनु-दसा विसारी।
नैन सलिल भीजी सब नारी। सूरसंग तिज गएऊ पुरारी।।"
सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ६४१, पद ११०५।१७२३

३. "वंसी वैर परी जु हमारे ।
ग्रधर पियूष ग्रंस सबिहिनि कौ, इन पीयौ सब दिन निज न्यारे ।"
सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ६६६, पद १२२६।१८४७
"मुरली स्याम ग्रधर नींह टारत ।
बारम्बार बजावत गावत, उर ते नाहीं बिसारत ।
यह तौ ग्रति प्यारी है हरि की कहति परस्पर नारो ।
याक वस्य रहत है ऐसे गिरि-गोवर्षनधारी ॥"

वह ग्रपनी सुधि ही भुला बैठती हैं। दिध-पात्र मस्तक पर रखे दयाम-प्रेमोन्मत्ता गोपी वनवीथियों एवम् मार्ग पर आत्मविस्मृति में 'गोपाल को लो' कहती घूमती है। प्रेम की मदिरा के पान से उसके चरण डगमगाते हैं । इस प्रेम में विवशता है। वस्तुतः समस्त दोष इन सौन्दर्यान्वेषक रूप-लोभी नयनों का ही है। गोवियाँ नयनों के इस सौन्दर्य-प्रेम, लोभ के कारण विवश हैं। सूर द्वारा वर्णित यह प्रेमिका अपने प्रियतम का एक क्षण का भी वियोग सहने में असमर्थ है। कृष्ण के लिए भी राधा का प्रेम भ्रादर की वस्तु है। केलि-कीड़ा के मध्य टूटी हुई राघा की माला को प्रेमपूर्वक बीच ही में ले लेते हैं। माला का भूमि पर गिरना उन्हें ग्रसह्य है २। संयोगकाल में सौभाग्यगर्विता मानिनी प्रेयसी के स्वरूप का उज्ज्वलतम् रूप विरह काल में दृष्टिगत होता है। प्रियतम की प्राप्ति के लिए गोपियाँ सिंगी, मुद्रा, खप्पर म्रादि लेकर योगिनी बनने को भी प्रस्तुत है। उनके म्रश्रुपरिप्लुत नयन घनों से प्रतिद्वन्द्विता करते हैं 3 । प्रेयसी का प्रेम विलास ग्रीर भोग का परित्याग कर केवल प्रियतम दर्शन का ग्रभिलाषी रहता है, उनके लोचन चातक के समान ग्राशा में उलभे हैं। उनके नयनों में बोई हुई विरहबेलि अश्रुजल से सिचित होकर जड़ पकड़ लेती हैं<sup>8</sup> । रूप-लोभी नयन ग्रब ग्रपने सौन्दर्य-प्रम के लिए परिताप करते हैं। सूर द्वारा चित्रित प्रेयसी का यह रूप विवश, निरुपाय ग्रौर त्यागमय है। अपने प्रेम की विफलता, वेदना की अतिशयता एवम् घोर नैराश्य को दृष्टिगत कर वह इसी निष्कुर्ष पर पहुँचती है कि प्रेम ही उनके समस्त दु:ख कष्ट

"ग्वालनि प्रगट्यो पूरन नेहु।
 दिध-भाजन सिर पर धरे कहींह गोवालिह लेहु।
 बन वोथिन श्ररु पुर-गलिनि जहाँ तहाँ हिर नाऊ।"

× × ×

"पिये प्रेम बर बारुनी बलकित मुख न सम्हार। पग डगमग जित-तित घरति, विथुरी श्रलक लिलार।"

सूर-सूरसागर, पृ० द२द, पद १६४०।२२५६

२. "प्रेम सहित माला कर लीन्ही। प्यारी हृदय रहित यह जानी, भूपर परन न दीन्ही।" सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, ६५४५, ११४६।१७६३

"निसि दिन बरषत नैन हमारे।
 सदा रहित वरषा रितु हम पर, जब तैं स्याम सिधारे।
 दृग ग्रंजन न रहत निसि बासर, कर कपोल भए कारे।"

सूर-सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० १३६१ पद ३२३४, ३८५२

४. "मेरे नैना विरह की बेलि बई। सींचत नैन-नीर के सजनी मूल पताल गई।" सूर--सूरसागर, द्वितीय खण्ड पृ० १३६४, पद ३२४६।३८३४ एवम् संतापों का कारण है । मानिनी राधा कृष्ण के विरह में स्रत्यन्त विवश स्रौर दीन हो जाती है, उनका शरीर अत्यन्त कृश हो जाता है। प्रियतम के विरह में वह श्राभुषणों को त्याग देती है उनको बस एक प्रिय की रट है। वही प्रियतम नेत्र-हीन के दण्ड के समान उनका अवलम्ब है<sup>२</sup> प्रेयसी के प्रेम की दृढ़ता निश्चलता, महानता दिष्टगत कर उद्धव से ज्ञानी भी प्रेम के उपासक हो जाते हैं।

रीति-काव्य का मूल ही श्रृंगार एवम् प्रेम है। ग्रतः उसमें नारी के प्रेयसी रूप की प्रधानता है। यद्यपि तत्कालीन कृत्रिमता, वैभव ग्रादि के कारण प्रेयसी के रूप में उच्छ खलता एवम् मर्यादा का ग्रतिक्रमण है। रीति-काव्य की प्रेयसी सामाजिक प्रतिबन्धों को ठुकरा कर प्रेम करती है । वह परकीया है, ग्रतः उसका प्रेम ग्रप्रतिहत एवम् ग्रबाध है। प्रेम की रंगभूमि में वह प्रधान पात्री है। प्रेम के भ्रावेग में वह प्रेमी की उड़ती हुई पतंग की छाया को स्पर्श करती घूमती है। उसके नयन ढीठ ग्रश्व हैं जो लाज की लगाम से संयमित नहीं हैं 3। प्रेयसी रूप में नायिका के विभिन्न भेदों का ही विकास हुआ है। विलास के वातावरण में, निर्बाध शृंगार, विलास की छाया में यदा-कदा रीतिकवियों ने प्रिय के प्रेम में ग्रात्म-विस्मृत, ग्रपना ही प्रतिबिम्ब दर्पण में देख कर रीभने वाली प्रेयसी के सात्विक रूप का चित्रण किया है ४। श्रृंगारी कवि देव ने भी राधा के रूप में प्रियतम के साथ तादात्म्य कर लेने वाली कीट-भूंग गति वाली प्रेयसी का वर्णन

१. "मति को उप्रीति के फंद परै। सादर स्वाति देखि मन मानै, पंखी प्रान हरै। देखि पतंग कहा क्रम कीन्यौ, जीवकौ त्याग करै।"

"जैसे चकोर चंद को चाहत, जल बिनु मीन मरै। सूरदास प्रभु सौ ऐसे करि मिलै तो काज सरै।" सूर---सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पू० १३७५, १३७६, पद ३२८७,

₹60X

२. "हरि तिहारे विरह राधा भई तन जरि छार। बिनु श्राभूषण मै जु देखी, परी है बिकरार। एकहि रट रटत भोमिनी, पीव पीब पुकार।"

सूर-सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० १६२६, पद ४१०८।४७२६

- ३. "लाज लगाम न मानहीं, नैना भों बस नाहि। यह मुंहजोर तुर ग लौ, ऐंचत हू चलि जाहि ॥" बिहारी-बिहारी रत्नाकर, पू० २५२ दो० ६०६
- ४. "पिय के घ्यान गही गही रही वही ह्वै नारि। म्रापु म्रापु हो म्रारसी लिख रीभति रिभवारि।" बिहारी-बिहारी रत्नाकर, पु० २४२ दो० ५८३

किया है। राधा जब कन्हैया का ध्यान करती है तब प्रेम के बाहुल्य में अभेद भाव की अनुभूति होती है। वह स्वयं कन्हैया होकर राधा का गुणगान करने लगती है। राधा को वह पत्र लिखती है, पुनः एक क्षण के अन्तर में वह राधा होकर कृष्ण द्वारा लिखे पत्र को हृदय से लगा लेती हैं। इस प्रकार विरिहणी राधा स्वयं अपने आप से ही उलभती और सुलभती हैं। प्रेम की पीड़ा से व्यथित देव की प्रेयसी की वेदना का निदान वैद्य नहीं कर पाते हैं। प्रियतम के वियोग में शरीर की आवश्यकताओं का भी परित्याग कर वह व्याकुल होकर पड़ी हुई है। उसकी तीव्र निश्वासों से ही निरन्तर प्रवाहित होती हुई स्रश्रुधारा शुष्क हो जाती है। प्रिय के वियोग में जलहीन मीन के समान वह व्याकुल है?।

प्रेयसी की सबसे बड़ी स्रिभलाषा, कामना प्रियतम का सान्निध्य ही है। वहीं उसके लिए स्वर्ग है। इस कामना की पूर्ति के लिए वह नंदनंदन के कर्ण में लगी हुई रसाल की मंजरी के सौभाग्य की सराहना करती है । प्रेम के समक्ष उसके लिए गृह-काज, लज्जा, गुरुजनों का भय, ग्रामवासियों की निन्दा सारहीन है। यह प्रेम उसके लिए त्रैलोक्य के साम्राज्य सदृश्य है। उसके समक्ष योगादि उपासना की विधियाँ तुच्छ है ।

यद्यपि प्रेयसी का उज्जवल रूप शीतोपचारों की कृतिमता, सहेट की लीलाओं के मध्य यदा-कदा घूमिल हो जाता है, किन्तु रीति-युग के विलास-श्लथ वातावरण में भी नारी के प्रेयसी रूप में त्याग और उत्सर्ग, महानता और पावनता भी मिलती है। ग्रालोच्य — काल की नारी का प्रेयसी रूप नारी की प्रेम में निरुपाय और विवश स्थित का ही चित्र है। उसके सामाजिक नियमों द्वारा सीमित जीवन में प्रेम वरदान और ग्रभिशाप दोनों ही बन कर ग्राता है। यह तो स्पष्ट

१. ''राधिका कान्ह को ध्यान घरें, तब कान्ह ह्वै राधिका के गुन गावैं। ज्यों ग्रंमुवा बरसें बरसाने को, पाती लिखि लिखि राधिका ध्यावैं। राधे ह्वै जाइ घरीक में देव सुप्रेम की पाती ले छाती लगावैं। ग्रापुन ग्रापिह में उरभै, सुरभै, विरुभै, समुभै समुभावें॥'' देव—्याब्द रसायन पृ० ५२, सं० २००० प्रयाग

 <sup>&</sup>quot;लौटि लौटि परत करोट खटपाटी लै लैं, सूखे जल सफरी ज्यों सेज पै सरफराति है।"

देव -- शब्द रसायन पृ० ६८

३. "मोहि रसाल की मंजरी क्यों न करी करतार।
 सुंदर श्रौत समीप जौ, राखे नंद कुमार॥"
 मितराम—मितराम ग्रन्थावली, पृ० ४७७ द्वि० सं० १६३४

४. "पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग। मधुप राजपद पाइ कै, भीख न मांगत लोग।।" मतिराम— मतिराम ग्रन्थावली, पु० ४८५

है कि जीवन के सीमित क्षेत्र में वियोग-काल में नारी की वेदना लोक श्रीर समाज के सुधार ग्रीर परोपकार के साधनों में नियोजित नहीं होती, परन्तु इसे ग्रस्थी-कार नहीं किया जा सकता कि ग्रालोच्य-साहित्य में विणत नारी का प्रेयसी रूप त्याग ग्रीर बिलदान, वेदना ग्रीर विषाद, उत्सर्ग ग्रीर विवशता की रेखाग्रों में ग्रपने उज्ज्वलतम् स्वरूप को उपलब्ध करता है।

### नारी पत्नी-रूप

भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी के अभाव में पुरुष अपूर्ण रहता है। "पुमानर्छ पुमास्तावद्यावर्छाया न विन्दति।" पत्नी द्वारा उसके ग्रर्ढांग की पूर्ति होती है। पत्नी केवल वासना एवम् विलास की प्रतीक न होकर दु:ख-सुख की समभागिनी, धार्मिक कृत्यों की सहयोगिनी, सचिव के समान सत् परामर्शदात्री, ग्रपनी ग्रोजस्विनी वाणी द्वारा सद्-ग्रसद् के विवेक, ऊँच-नीच के ज्ञान, तथा कर्तव्य-भावना को जागरूक करने वाली, सेवाकाल की दासी तथा कीड़ा-विनोद की सहचरी मानी गई है। पित को परमेश्वर मानने वाली श्रादर्श-समन्विता पत्नी सतत सम्मान भौर श्रादर पाती रही है। गृहिणी के रूप में वह गृह साम्राज्य की साम्राज्ञी, गृहाग्नि प्रज्ज्वलित कर धार्मिक कियाग्रों का सुचारू सम्पादन करने वाली धर्मपत्नी है । ऋग्वेदयुगीन सम्यता में नारी का पत्नी रूप गरिमामय रहा। युग की समस्याभ्रों, सामाजिक जटिजताभ्रों से उसका गौरव न्युन हो गया, किन्तू महाभारत ग्रौर रामायण तथा ग्रन्य संस्कृत ग्रन्थों में पत्नी ग्रक्षय मर्यादा-पूर्ण एवम् गरिमामयी दृष्टिगत होती है। युधिष्ठिर को ग्रोजस्वी वचनों द्वारा परामर्श देती हुई द्रोपदी का सचिव रूप किरातार्जु नीय में दृष्टिगत होता है । इन्द्रमती की मृत्यु पर शोकार्त अज की वाणी में आदर्श-पत्नी के गुण मुखर हैं र। उत्तररामचरित के राम के शब्दों में उसके वचनों का महत्त्व तथा आनन्द अतुल-नीय है। पत्नी गृह में लक्ष्मी है, नयनों की अमृतवर्तिका है। उसका स्पर्श चन्दन के गाढ़े रस के समान शीतल, स्निग्ध श्रीर श्रानन्ददायक है<sup>3</sup>। पत्नी का यह

१. "अथ क्षमावेव निरस्त विक्रमः

चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम् । विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्य कामुकंम जटाघर: सन जुहुधीहिपानकम् ॥"

भारवि-किरातार्जुनीय १।३१

"गृहिणी सचिवः सखीिमथ
प्रिय शिष्या लितिते कलाविधौ।
करुणा विमुखेन मृत्युना
हरता त्वां वद कि न मे हृतम॥"

कालिदास—रघुवंश, ८।६७

३. "म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि सन्तर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि आदर्श सर्वकालिक है। भारतीय पत्नी विवाह की वेदी पर अपनी स्वर्णिम आशास्रों, अभिलाषाग्रों की भेंट चढ़ाती है। अपने व्यक्तित्व का विलय वह पित में कर देती है, पित से स्वतन्त्र उसकी कोई इच्छा अथवा अनिच्छा नहीं होती है।

ग्रालोच्य साहित्य की विविध शाखाओं में उपलब्ध नारी का पत्नी रूप श्रधिकतर इन्हीं श्रादर्श रेखाओं के संकेत से व्यंजित हुन्ना है। सन्त-काव्य में भी पत्नी की एकनिष्ठ भित श्रीर समर्पण को अत्यधिक महत्त्व मिला है। इन सन्तों की श्रात्मा श्रादर्श पत्नी है परन्तु प्रतीक मात्र होने के कारण उसकी विशद व्याख्या अपेक्षित नहीं है। मुसलमान सूफी सन्तों द्वारा लिखी गई प्रेम गाथाश्रों में भी भारतीय पत्नी के सात्विक रूप का सुन्दरतम् विकास हुन्ना है। पद्मावती श्रीर नागमती, चित्रावली श्रीर कौंलावती, इन्द्रावती पति को ही जीवनाधार माननेवाली पत्नी हैं। नागमती सर्वश्रथम रूपगिवता, पित का स्नेह पाकर हठीली बनी पत्नी के रूप में ग्राती है। श्रपने सौन्दर्य तथा सौभाग्य पर उसे गर्व है। इसी सौभाग्य के गर्व में वह सुग्ना को मार डालने का ग्रादेश देती है। राजा के रोष के समक्ष उसका ग्रभिमान नष्ट हो जाता है। नारी के गर्व ग्रीर सौभाग्य के ग्रभिमान की ग्राधारिला कितनी दुर्बल है। नित्य सेवा करने वाली पत्नी का समस्त गौरव छोटे से ग्रपराध से नष्ट हो जाता है। पत्नी का समस्त उपकरणों का परित्याग कर पित के साथ योगिनी बनने को प्रस्तुत हो जाती है<sup>2</sup>। पित-

एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि कर्गामृतानि मनसञ्च रसायनानि ।" भवभूति—उत्तररामचरित, सं० टी० ग्रार० रत्नमऐयर ग्राठवां सं० पु० ३८, ३६ इलोक, १६३० बम्बई

"इयं गेहे लक्ष्मी रियममृतर्वातर्नयनयोः ग्रसावस्थाः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः" भवभूति—उत्तररामचरित, स॰ टी॰ ग्रार॰ रत्नमऐयर ग्राठवाँ सं० पृ० ४०, इलोक ३८

- १. "मान मते होँ गरब जो कीन्हा कन्त तुम्हार मरम में लीन्हा। सेवा करिह जो बरहौँ मांसा, एतितक श्रीगुन करहु बिनासा।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, (गुप्त) पु०१८०, १९४२ इलाहाबाद
- २. ''ग्रब को हमिह करिह भोगिनी, हमहूँ साथ होइब जोगिनी। कै हम लावहु ग्रपने साथा, के ग्रब मारि चलहु सै हाथा॥ तुम्ह ग्रस विछुरै पीउ पिरीता, जहँवा राम तहाँ संग सीता। जो लगि जिउ संग छांड़ न काया, करिहौं सेव पखरिहौ पाया॥' जायसी — जांयसी ग्रन्थावली, पु० २०६, १६४२ इलाहाबाव

विरहातूरा नागमती निनिमेष नयनों से सिंहल से चित्तौर ग्रानेवाले मार्ग को निहारा करती है। दुर्वल-हृदया-ग्रवला होने के कारण काम उसको दग्ध करता रहता है । साम्राज्य की साम्राज्ञी नागमती ग्रपनी विशिष्ट सामाजिक स्थिति की ग्रवहेलना कर ग्रात्प्रविस्मृति में उपवन के प्रत्येक वृक्ष के पास जाकर विरहवेदना निवेदन करती है। पित के वियोग में समस्त सुख एवम् ग्रानन्द को प्रदान करने वाली वस्तूएँ उसे काल सम प्रतीत होती हैं, वर्ष में षटऋतुम्रों के परिवर्तन का चक चलता है, गृह-गृह में उत्सव, पर्व की ग्रायोजना होती है, परन्त पति के वियोग में विरहिणी पत्नी के लिए सब शून्य ही है<sup>२</sup>। विरह-वेदना में दग्ध होकर भी नागमती का हृदय कांचन-सा शुद्ध नहीं हो पाता, उसमें ईर्ष्या का ताप ग्रव-शिष्ट रहता है। सपत्नी का उल्लेखमात्र ही उसे सघन छाया में घोर ग्रातप ताप सा प्रतीत होता है<sup>3</sup>। पद्मावती भी श्रादर्श पतिव्रता पत्नी होने पर भी पति पर एकाधिपत्य रखने की भावना से शून्य नहीं है । ग्रन्त में पद्मावती ग्रीर नागमती सहगमन द्वारा सतीत्व के उज्ज्वलतम् आदर्श को प्रस्तृत करती है। उस्मान की कौंलावती में पत्नीत्व के चरम ग्रादर्श की प्रतिष्ठा हुई है। उसकी उत्सर्ग की भावना प्रतिदान की ग्राकांक्षी नहीं है, पति तथा सपत्नी के सूख-सौ-भाग्य के लिए वह ग्रात्मोत्सर्ग को प्रस्तुत है ।

रामकाव्य में तुलसी ने सीता, पार्वती, मन्दोदरी, कौशल्या श्रादि में पत्नीत्व के स्रादशों का विकास किया है। पतिप्राणा भगवती पार्वती को पति-निन्दा सुनना

१. "विय वियोग श्रम बाउर जीऊ, प्रिशा तस बोलै पिउ पीऊ । श्रिधिक काम दगर्ध सो रामा, हरि जिउ लै सो गएउ विउ नामा॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली : गुप्त : पृ० ३५३

२. "जिन्ह घर कंता ते सुखी तिन्ह गारौ तिन्ह गर्व । कंत वियारा बाहिरें हम सुख भूला सर्व ॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३५५ "सिख मानिह तेवहार सब, गाइ देवारी खेलि । हों का खेलों कन्त बिनु तेहि रही छार सिर मेलि ॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३५७

अत्वहुं छाँह महँ धूप दिखाई, तैस फार लागी जौ आई।
 सिंह नींह जाइ सौत की फारा, दूसरे मंदिल दीन्ह उतारा।।''
 जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ४०६

४. ''ग्रनु हों कमल सुरुज की जोरी, जौ पिय ग्रापन तौ का चोरी। हों ग्रोहि ग्रापन दरपन लेखौं, करों सिगार भोर उठि देखौ ॥'' जायसी—जायसी ग्रन्थ।वली, पृ० ४१३

४. म्रध्याय ४, प्रकरण २ सूफीकाव्य के नारी म्रावर्श रूप के म्रन्तर्गत उद्धत है।

भी असह्य है, अतः वह पिता द्वारा शंकर की अप्रतिष्ठा पर उससे उत्पन्न अपनी देह का ही परित्याग कर देती हैं। अपनी अविचल पितभिक्त, निष्ठा तथा साधना से वह पुनः शिव को पित रूप में प्राप्त करती हैं। शिव द्वारा भी उन्हें पत्नी के अनुकूल ही आदर एवम् मान मिलता है । कौशत्या आपित्त काल में अपने मधुर वचनों द्वारा पित के दुःख को शान्त करने का प्रयास करती हैं तथा उन्हें समयानुकूल परामर्श देती हैं । पत्नी के आदर्श का सर्वोच्च रूप जानकी में अस्फुटित होता है। कुसुम-कोमला सुकुमारी विपिन के घोर कष्टों एवम् सन्तापों को पित के सान्तिध्य के कारण सुख तथा आनन्द का कारण समक्रती हैं । पित-मुख-दर्शन सीता को संसार के समस्त सुखों से श्रेष्ठ प्रतीत होता है । वन जाते समय राम उन्हें कोमलांगी एवम् सुकुमारी कह कर अवध ही में रहने की शिक्षा देते हैं तथा अवधमें सास-ससुर-पदपूजा को सर्वश्रेष्ठ धर्म निर्देश करते हैं। सीता को प्रभु के यह वचन अत्यन्त दुखद प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार प्रय-

- २. "जानि प्रिया थ्रादरु श्रति कीन्हा, बाम भाग श्रासनु हर दीन्हा।" तुलसी—नुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ५१
- "प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितये उन्नांकि उद्यारि। तलफत मीन मलीन जनु, सींचत सीतल वारि॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० २१७
- ४. "नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदनु निहारे।"

"बनदेवी बनदेव उदारा, करिहाँह सास ससुर सम सारा।
कुस-किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई।
कंद मूल फल ग्रमिग्र ग्रहार, ग्रवध-साँध-सत-सरिस पहारु।
छिनु-छिनु प्रभु-पद कमल बिलोको, रिहहौं मुदित दिवस जिमि कोकी।
बनदुख नाथ कहे बहुतेरे, भय विषाद परिताप घनेरे।
प्रभु-वियोग-लव-लेस समाना, सब मिलि होइ न कृपानिधाना।
तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ०१८३

प्र. "मोहि मग चलत न होइहि हारी, छिनु छिनु चरन सरोज निहारी।" नुलसी—तुलसी प्रन्थावली, खण्ड १, पृ० १८३ "तुम सौ प्रभु तिज मोसी दासी, श्रनत न कहूँ समाइ। तुम्हरौ रूप श्रन्य भानु ज्यों, जब नैनिन भिर देख्यों। ता छिन हृदय कमल प्रफुल्लित ह्वं, जनम सफल करि लेखीं।" सूर—सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० १६६

१. "पिता मंदमित निंदत तेही, दच्छ-सुक्र-संभव यह देही । तिजहीं तुरत देह तेहि हेतू, उर धरि चन्द्रमौलि वृषकेतू।।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ३२

वियोग जगत में ग्रतुलनीय दुख है । कोमलांगी सीता विपिन के कष्टों को सिस्मत सहन करती हुई पत्नी के कर्तव्य का प्रतिपादन करती रहती हैं। वन में माता-पिता के समीप राजसी साधनों के मध्य रात्रि व्यतीत करने में भी उन्हें संकोच होता है । दशानन के प्रलोभन, भयप्रदर्शन, प्रणय-प्रस्तावों के समक्ष सती नारी का एक ही उत्तर है । तुलसी ग्रौर केशव दोनों ही किवयों द्वारा चित्रित सीता पत्नी के शास्त्रीय ग्रादर्श का मूर्त रूप है। दानव-गृह में घोर भय के मध्य रही सीता को लोक ग्रौर समाज के समक्ष ग्रपनी पवित्रता की साक्षी देनी पड़ती है। इस संघर्ष के समय भी ग्रादर्शन्ती सीता विवे क एवम् धर्म का ही ग्रवलम्ब ग्रहण करती हैं। उन्हें विश्वास है कि पतित्रता के ग्राटल सतीत्व के समक्ष ग्रपन मक्खन के समान शीतल हो जावेगी । पत्नी के इस ग्रादर्श, स्नेह-स्निग्ध रूप पर पित को भी ममता ग्रौर मोह है । पित ग्रौर पत्नी का स्नेह, संवेदनामय प्रेम ग्रन्योन्याश्रित है। रामचित्रत मानस तथा रामचन्द्रिका में मन्दोदरी ग्रसुर नारी होने पर भी पतित्रता है। वह पित को सद्मार्ग पर उन्मुख करने का पूर्ण प्रयास करती है। उसे कल्याणकारी तथा ग्रशुभ कार्य करने से विमुख करती है । कैकेयी के रूप में पित का प्रेम पाकर सौभाग्यमद-गवित होकर प्रिय पित के विश्वास का दुरुपयोग करने वाली

"सिहहौ तपन ताप पर के प्रताप रघुबीर को। विरह वीर मों सों न सह्यो परै।"

केशव—रामचन्द्रिका, पूर्वार्द्ध, पृ० १३६ सं० २००१ प० सं०

- २. ''कहित न सीय सकुचि मन माहीं, इहाँ बसब रजनी भल नाहीं।'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० २६६
- "तृन घरि स्रोट कहत वैदेही, सुमिरि स्रवधपित परम सनेही। सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा, कबहुँकि निलनी करै विकासा॥" तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ३४६
- ४. ''जौ मन वच कम मम उर माहीं, तिज रघुवीर श्रांति गित नाहीं। तौ कृतानु सब के गित जाना, मो कहँ होहु श्रिखंड समाना॥'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ४२७
- ५. "जल को गए लक्खन हैं लिरिका, पिरखौ, पिय ! छांह घरीक ह्वै ठाढ़े। पोछि पसेऊ बयारि करौँ ग्ररु पायँ पखारिहों भूभुरि बाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया स्नम जानिक बैठि बिलम्ब लौ कंटक काढ़े। जानकीनाह को नेह लख्यौ पुलको तनु, वारि विलोचन बाढ़े। तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, द्वि० भाग (कवितावली) पृ० १६७
- ६. ''कन्त समुक्ति मन तजहु कुमितही, सोह न समर तुम्हिह रघुपितही।'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, प० ३८६

१. "में पुनि समुिक दील मन माहीं, पिय-वियोग सम दुख जग नाहीं।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० १८२ "सहित्रौ तपन ताप पर के प्रताप राज्ञीर को।

पत्नी का चरित्रांकन भी तुलसी ने किया है। निज सुत को राज्य दिलाने के क्षुद्र स्वार्थ के समक्ष वह पति को कठिनतम दु:ख देती है।

कृष्णभक्त-कवियों की रागानुगा भिक्त की घारा जीवन तथा परिवार के लिए उच्च ग्रादर्श लेकर नहीं चली थी। उसमें राघा एवम् गोपीगण के रूप में प्रेयसी के रूप का ही सुन्दरतम् विकास हुन्ना है। राधा में स्वकीया का गौरव, मानिनी का ग्रभिमान-स्वाधीनपतिका का सौभाग्य-विलास होने पर भी गृहिणी की गरिमा, दु:ख-सुख की संगिनी के ग्रिभराम स्वरूप की व्यंजना नहीं है। उनके महत् त्याग, एकनिष्ठ-प्रेम की महत्ता मानते हुए भी उन्हें कृष्ण की पत्नी की संज्ञा से अभिहित करना समीचीन न होगा। यशोदा के माता रूप की वात्सल्यमयी गरिमा के समक्ष 'नन्दघरनी' नगण्य हो जाती है। रीतिकाव्य में नारी केवल नायिका रूप में ही समक्ष ग्राई। रीतिकवियों द्वारा विणित पत्नी विलास-शैय्या की सहचरी मात्र है। वह नवोढ़ा मानवती, ग्रभिसारिका ग्रादि के रूप में ही प्रस्तुत होती है। गृह-जीवन के मध्य पति के सुख-दुख की समसह-भागिनी का कल्याणमय रूप नहीं दृष्टिगत होता है। इन रीतिकवियों ने भ्रपनी संकुचित दृष्टि, एकांगी जीवन-दर्शन से पत्नी को केवल रिन, शारीरिक क्षुधा की तृष्ति के साधन के रूप में ही देखा। वह पति में मादकता, ग्रपने सौन्दर्य से ज्वाला उत्पन्न कर सकती है परन्तु उसको कर्तव्य-मार्ग का निर्देश करने की क्षमता ग्रलपवयस्क, सूशिक्षा-वंचित पत्नी में नहीं है। उसको नारी के उदात्त ग्रादशों, पत्नी के कर्तव्यों की शिक्षा ही नहीं मिली है । ग्रपरिपक्व बुद्धिवाली पत्नी को तो सखी द्वारा मान करने, रूठने की ही शिक्षा मिली है । प्रणय मथवा विलास के म्रतिरिक्त उसका कुछ काम्य नहीं है। पति-प्रेम-रता पत्नी के प्रेयसी पक्ष का चित्रण रीति-काव्य में ग्रत्यन्त मनोवैज्ञानिक एवम् स्वाभाविक है। विदेश गए पति के पत्र को हाथ में लेकर उसका चुम्बन कर, उसे हृदय से लगाकर, भुजाओं से भेंटती है। पूनः बारंबार पढ़ती है?। वस्तुतः रीतियुग के स्रादर्शहीन समाज में पत्नी पति द्वारा चरण वन्दना कराने में ही गौरव समभती है । रीति काव्य में पत्नी के स्वरूप की पूर्ण व्यंजना नहीं हो सकी।

२. "कर लै चूमि, चढ़ाइ सिर उर लगाइ भुज भेंटि । लहि पाती पिय की लखति, बांचित घरति समेटि ।।'' बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० २६१ दो० ६३५

३. "पाइनि प्रेम जनाइ जिन परिये नन्द कुमार।
ग्रनल लाल पग लसति हैं जाव क लीक लिलार।।"
मतिराम— मतिराम ग्रन्थावली, पृ० ४८० द्वि० सं० १९३४

रीति-काव्य की परिस्थितियों में ही पल्लिवित होने के कारण ग्रालोच्य वीर-काव्य के पत्नी रूप में विलास का ग्राधिक्य है। परन्तु उसमें सतीत्व की मंजुल ज्योति भी है। छत्रप्रकाश की छत्रसाल की माता लालकुँवरि ग्रथवा इतिहास तथा ग्रन्य काव्य-ग्रन्थों की सारन्धा में वीर पत्नी का ग्रादर्श पल्लिवित हुग्रा है। रण में वह ग्रपनी कुसुम-कोमल भावनाग्रों का परित्याग कर शत्रु-संहार में रणचण्डी बनकर पित की रक्षा में ग्रात्मोत्सर्ग कर देती है। जटमल के 'गोराबादल की कथा' की गोरा की पत्नी में क्षत्रिय पत्नी के इसी वीरांगना रूप के दर्शन होते हैं। पित की रण में वीर-मृत्यु उसके लिए गर्व एवम् ग्रभिमान का कारण है। क्षत्रिय पत्नी की चरम गित पित के पार्थिव ग्रवशेष के साथ सती होने में ही मान्य रही है। वह वीर रमणी भी पित की पगड़ी के साथ सती हो जाती है?।

ग्रालोच्यकाल में सूफीकाच्य तथा रामकाच्य का पत्नी रूप ग्रादर्श की रेखाग्रों में मुखर हुग्रा। सीता में तो पत्नी के ग्रादर्श, सहनशीलता, पित-भिक्त, दृढ़ निष्ठा ग्रादि का सर्वांगीण विकास हुग्रा है। कृष्ण-काच्य में नारी का पत्नी रूप स्पष्ट नहीं है। रीतिकाच्य में पत्नी केवल जीवन के एक पक्ष विलास की ही संगिनी है। स्वकीया रूप में पतिव्रता का किंचित मात्र ग्राभास मिलता है, परन्तु पत्नी का ग्रादर्श विलासिता से घूमिल है। पत्नी के रूप में नारी का जीवन पित की इच्छा पर ही ग्रवलंबित है। पित ही उसके लिए परमेश्वर है।

# वैवाहिक स्राचार श्रौर नारी

हिन्दू श्रादर्श एवम् जीवन-दर्शन के श्रनुसार मानव भावनाश्रों के उद्दाम वेग को संयमित करने के लिए विवाह एक सामाजिक श्रावश्यकता है। यह दो श्रात्माश्रों को जन्म-जन्मान्तर के लिए प्रणय के मधुर एवम् श्रविच्छिन्न बन्धन में बढ़ करने वाला पावन संस्कार है। विवाह एवम् इससे सम्बन्धित श्राचारों में नारी का योग श्रधिक है, वस्तुतः इन श्राचारों के छोटे से विश्व की विधात्री, सूत्रधारिणी नारी ही है। नारी के स्निग्ध, स्नेहश्लथ श्रांचल की छाया, उसके भावप्रवण हृदय का श्राश्रय पाकर ही यह वैवाहिक श्राचार सजीव हो उठे हैं। श्रालोच्यकालीन जीवन एवम् काव्य दोनों में ही विवाह श्रीर उससे सम्बन्धित श्राचार, हास-परिहासमयी प्रथाएँ वर-परछन, श्रारती, मंगलगान, कलेवा, बड़हर, कोहबर नहक्षुर, विदा, वधू परिछन श्रादि मांगलिक कृत्य नारी जीवन से गुँथे हुए हैं। विवाह के पूर्व स्वमंवर की प्रथा

 <sup>&</sup>quot;त्यों ही छत्रसाल की माता, जग में एक पुन्य की त्राता।
 कढचो कटार हाथ में लीन्हो, हुलिस पितव्रत में मन दीन्हों।।"
 लाल — छत्रप्रकाश, सं० इयामसुन्दरदास काशी, पु० ६०

२. "नारी यह वाणी सुनी, प्रिय की पघड़ी साथ।
सती भई म्रानन्द सों सिवपुर दोन्हा हाथ।।"
जटमल—गोरा-बादल की कथा, स० अयोध्याप्रसाद, पृ० ३३, १६८१
सं० प्रयाग

का उल्लेख रामचिरतमानस में दो स्थान पर मिलता है मोहिनी तथा सीता का स्वयंवर । रामचिन्द्रका में भी स्वयंवर का उल्लेख है । परन्तु, वास्तव में यह स्वयंवर का वर्णन केवल प्रथा के रूप में हुम्रा है। क्षत्रिय जाति में भी म्रब स्वयंवर की प्रथा का प्रचलन कम था। ग्रालोच्यकालीन स्वयंवरों में वर की शक्ति ग्रीर शौर्य की परीक्षा ली जाती थी । ग्रपवाद रूप में कन्या की रुचि प्रमुख होती थी । परम्परा के रूप में वर्णित स्वयंवरों के विवरण से ज्ञात होता है कि ग्रालोच्य साहित्य में वर्णित समाज में नारी को ग्रपना वर चुनने का यरिकचित ग्रधिकार उपलब्ध था।

सूरसागर में रुक्मिणी अपने परिजनों का विरोध कर कृष्ण को पत्र भेज कर उनसे परिणय करती हैं । मूक और संकोचशीला नारी अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण संस्कार के अवसर पर गाय के समान किसी भी खूँटे से नहीं बँध जाती, प्रत्युत् वह जागरूक हो विद्रोह करके स्वयं उपयुक्त वर का निर्वाचन करती है। यद्यपि स्वयंवर की प्रथा का उल्लेख केवल रामकाव्य में ही उपलब्ध है, किन्तु सूफी नायिकाओं के विवाह भी इस प्रकार से स्वयंवर ही हैं।

विवाह के समस्त ग्राचारों ग्रौर प्रथाग्रों में नारी की ही प्रधानता मिलती है। ग्रालोच्य काव्य में वर्णित वैवाहिक ग्राचारों में वर एवम् कन्या की माता, भिगनी, भाभी ग्रादि नारियों का ही सिक्रय योग मिलता है। मध्ययुगीन साहित्य में प्राप्त विवरण में विवाह का सर्वप्रथम ग्राचार नहस्तू है। उस छोटे से संस्कार में भी जननी

१. "सखी-संग लें कुँग्ररि तब चिल जनु राज-मराल। देखत फिरै मही सब कर सरोज जयमाल॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० ६१, १६८० काशी "रंगभूमि जब सिय पगु धारी। देख रूप मोहे नर नारी। हरिष सुरन्ह दुन्दुभी बजाई। वरिष प्रसून अग्रछरा गाई॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० १०७

- २. "सीता जू रघुनाथ को ग्रमल कमल की माल।
  पहिराई जनु सबन की हृदयाविल भूपात ॥"
  केशव—रामचिन्द्रका, दीन, पृ० ७२, सं० २००१ इलाहाबाद
- ३. "कुँबरि मनोहरि विजय बिड़, कीरित स्रित कमनीय। पाविनहार विरंचि जनु रचेउ न धनु-दमनीय।।" तुलसी – तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० १० द्र
- ४. "धरि नृप तनु तहँ गएउ कृ गाला। कुँग्ररि हरिष मेलेउ जयमाला।" तुलसी —तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० ६०
- पूर "द्विज पाती दे कहियौ स्यामहि ।

  कुन्डिनपुर की कुँवरि जपति तिहारे नार्मीह ॥"

  सूर—सूरसागर द्वितीय भाग, पृ० १६४०, पद ४१६८।४७६०

  सूरसिनित काशी

की ही प्रधानता है। वह पुत्र के सिर पर कल्याणमय ग्राँचल रखे हुए नाइन को नहछुर का ग्रादेश देती है। नहछुर भी 'ग्रित ग्रुनखानि नाइन' ही करती है, नाई नहीं । नहछुर के उपरान्त दूसरा ग्राचार वर-परछन है। इस ग्राचार में भी वधू की माता की ही प्रधानता है। यह विवाह प्रजापत्य की कोटि में ही ग्राते हैं। जब मंगल वाद्यों के मध्य बारात द्वार पर ग्राती है तब वधू की माता तथा ग्रन्य सुमंगला नारियाँ मंगल-गान करती हुई परछन करती हैं। पार्वती-विवाह में भी माता कंचन के थाल से ग्रारती करती हैं । विवाह-ग्रवसर पर पुरोहित का ग्रादेश पाकर कुल की वयप्राप्त महिलाग्रों तथा विप्रवधू के द्वारा ही कुल-रीतियाँ सम्पादित कराई जाती है। सीता का वधूवेष में श्रुगार कर उनकी सिखयाँ उन्हें मंडप में ले ग्राती हैं। तुलसी ने इस तथ्य पर भी प्रकाश नहीं डाला है कि विवाह के मांगलिक ग्राचारों में विधवाएँ माग ले सकती थीं ग्रथवा नहीं। कालिदास के काव्य में तो वधू का श्रुगार ग्रविववा ग्रीर पुत्रवती नारी ही करती हैं । सम्भवतः सोलह-श्रुगारों से सिजजत गजगामिनियों से तुलसीदास तात्पर्य सौभाग्यवती नारी से ही रहा होगा ।

मधुपर्क म्रादि मंगल द्रव्यों की व्यवस्था होती है, कलश स्थापना होती है। विवाह लौकिक भ्रौर वैदिक दोनों ही रीतियों से सम्पन्न होता है। जनक कन्या को राम को समिंपत करते हैं । इसके उपरान्त भाँविर होती है। वर कन्या के मस्तक को सिन्दूर के साथ अनन्त सौभाग्य से रंजित करता है। कन्या-सम्प्रदान सूफी काव्यों में भी मिलता है। कुतुबन वैवाहिक सम्बन्ध को अटूट भौर अविच्छिन

कंचन थार सोह वर पानी, परिछन चली हर्राह हरवानी ॥" तुलसी —तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ४५

१. तुलसी--तुलसी प्रन्थावली, रामलला नहळू, पृ० ४, १६८० काशी

२. "नयन नीर हिंठ मंगल जानी, परिछन करीं सुदित मन रानी। वेद-विहित ग्ररु कुल ग्राचारू, कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू।।''
तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० १३४
"मैना शुभ ग्रारती सँवारी, संग सुमंगल गार्वीह नारी।

३. "बधू का मंडन बड़े विस्तार से होता था। वह मंडन केवल ऐसी ग्रविध-वाएँ ही करती थीं जिन्होंने पुत्र उत्पन्न किए हों। भगवतशरण उपाध्याय —कालिदास युगीन भारत, पृ० १२६, १६८० काशी

४. ''चली त्याह सीतहि संखी ग्रादर सजि सुमंगल भामिनी। नवसत साजे सुन्दरी संब मत कुन्जर गामिनी।।'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० १३६, १६८० काशी

५. "करि लोक-वेद-विधानु कन्यादानु नृप भूषन कियौ ।' तुलसी —तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० १३८, १६८० सं० काशी

बताकर उसी को सत्य बन्धन मानते हैं। चित्रसेन कुश ग्रीर जल लेकर कन्या-दान करते हैं । विवाह में नारी से ग्रपना तन, मन, यौवन सभी का पूर्ण समर्पण वांछित है 3। मध्ययुगीन वैवाहिक श्राचारों में नारी की स्थित अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। कुलदेव कलश ग्रौर सिल की पूजा होती है, वर-वधू को पारस्परिक स्नेह की स्थिरता को दृढ़ करने के लिए ग्रखण्डता का प्रतीक ध्रुव दिखलाया जाता है ४। किन्तु वैदिक विवाह की ऋचा के गौरवपूर्ण आशीर्वचन पत्नी को ग्रालोच्ययुग के काव्य में नहीं मिलते हैं, वरन् राजा जनक राजा दशरथ से क्षीता ग्रादि को दारिका, परिचारिका समभ कर उनका करुणापूर्वक पालन करने का ग्रनुरोध करते हैं। यह तो वधू पक्ष वालों की विनम्रता ग्रीर शालीनता में ग्रा जाता है। परन्तु वास्तव में पूरे ग्रालोच्य साहित्य मे वैवाहिक ग्राचारों में नारी का वह उज्ज्वल, गरिमामय रूप दृष्टिगत नहीं होता है। हाँ, इनका यह महत्व ग्रवश्य है कि वैवाहिक श्राचारों में नारी को श्रपनी समस्त वेदना ग्रीर दुख का विस्मरण होकर हास श्रीर परिहास के मध्य विश्रान्ति श्रीर सन्तोष मिलता होगा। विवाह-उपरान्त कोहबर में ले जाकर परस्पर हास-परिहास होता है, उसका चित्रण ग्रालोच्य काल के ग्रनेक कवियों ने किया है। कोहबर में मधुर गीतों की घ्वनि, मृदुल हास्य व्यंग्यों के मध्य वर-वधू एक दूसरे को लहकौरि खिलाते है। तुलसी के काव्य में इसका वर्णन ग्रधिक है । इस समय वर-

, उस्मान-चित्रावली, जगमोहन सम्पादित, पृ० २०२

३. "पुति छति भरि श्रंजलि जल लीन्हा, जोजन जरम कन्त कह दीन्हा।" जायसी—पद्मावत, माताप्रसाद गुप्त सम्पादित, पृ० ३१५ १६५२ इलाहाबाद

४. "पूजे कुल गुरु देव, कलस सिल सुभ घरी, लावा होम विद्यान बहुरि भाँवरि परी । वन्दन बंदि, ग्रंथिविधि करि ध्रुव देखेउ ।"

तुलसी - तुलसी ग्रन्थावली, दूसरा भाग, पार्वती मंगल, पृ० ४१

प्र. "कोहबर्रीह ग्रानि कुँग्ररि सुग्रासिनिन्हि सुख पाइकै। ग्राति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाइकै। लहकौरि गौरि सिखाव रार्माह सिय सन सारद कहें। रिनवासु हास-विलास-रस बस जनमु कौ फल सब लहें " जुलसी — जुलसी ग्रन्थावली, पहला भाग, पृ० १४१, १६८० सं० काशी

 <sup>&</sup>quot;पढ़ी वेद वामन वेदुआई, चित्रावली सुजानिह लाई। ततखन आन कीन्ह गठजोरा, वन्धन सो छूट न छोरा।।"

२: "चित्रसेन पुनि लैकुश पानी, संकल्पी धिय सब जानी ।" उस्मान—चित्रावली, जगमोहन सम्पादित, पू० २०२

बधू को जुवाँ भी खिलाया जाता है । कंकन खोलने में परस्पर स्पर्धा होती है । इन समस्त प्रथाओं में सिखयाँ तथा अन्य सुआसिनी नारियाँ योग देती हैं। अतः विवाह समय के इस आनन्दोल्लास का आलोच्य-युग की विवश, दासता की श्रृंख-लाओं में बद्ध, गृह की चहार दिवारी के सीमित क्षेत्र में रहने वाली नारी के जीवन में पर्याप्त महत्त्व रहा होगा।

विवाह के उपरान्त जेवनार म्रादि के समय गाली गाने की प्रथा का भी उल्लेख म्रालोच्य साहित्य में हुम्रा है। वैवाहिक कार्यक्रम समाप्त होने पर वधू पित-गृह म्राती है। वर की माता पुत्रवधू का मुख देखकर हर्ष-विभोर होकर परछन करती है। वर-वधू के कल्याणार्थ समस्त मांगलिक सामग्री एकत्रित कर म्रारती उतारती है। इस वैवाहिक म्राचार में नारी को पर्याप्त महत्त्व मिला है। क्वसुर-गृह में म्राई हुई नारी का स्वागत सुख-सौभाग्य म्रौर सास का स्नेह करता है। वधू को म्रखण्ड सौभाग्य का म्राशीर्वाद मिलता है

श्रालोच्य युग के वैवाहिक श्राचारों से तत्कालीन नारी की स्थिति पर भी यिंकचित प्रकाश पड़ता है। विवाह में केवल कन्या समर्पण ही दिखलाया है, वर कोई प्रतिज्ञा श्रादि नहीं करता है। सम्भवतः नारी के लिए तो विवाह श्रविच्छिन्न

"सीता श्रह राम जुवा खेलत जनक घाम ।
 सेनापित देखि नयन नेकहु न मटकै॥"
 सेनापिल— कवित्त रत्नाकर, उमाशंकर शुक्ल सम्पादित, पृ० ७६
 १६४८ प्रयाग

- २. "कर कंप कंकन निहं छुटै। रामित्या कर परस मगन भए। कौतुक निरिब सखी सब सुख लूटैं। गावत गारि नारि सब दै दै तात भ्रात की कौन चलावै। तव कर डोरि छुटै तब जब कौसल्या माता आवै। पुंगीफलयुत जल निर्मल ग्रानी भिर कुंडी जो कनक की। खेलत जूप सकल जुवतिन मेहारे रघुपित जिती जनक की।" सूर—सूरसागर, नवम स्कन्ध, पृ० १६४, सूर सिमित
- ३. "उमँगि उमँगि ग्रानन्द विलोकित वधुन सहित सुतचारी । तुलसीदास ग्रारती उतारित प्रेम-मगन महतारी ॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग २, पृ० ३३१ पद १०७ : गीतावली
- ४. "मुदित मन श्रारित करें माता।
  कनक वसन मिन बारि बारि करि पुलक प्रफुल्लित माता।
  पालागिन दुलहियन सिखावित सरिस सासू सत साता।
  देहि ग्रसीस 'ते बरिस कोटि लिग ग्रचल होउ ग्रहिवाता'।"

  ुतुलसी—नुलसी ग्रन्थावली, भाग २, पृ० ३३१ पद १०८

सम्बन्ध होगा, पर वर उसको भंग कर सकता होगा। तुलसी ने कहा है विप्रवेष रंखकर वेद स्वयं विवाह-विधि करते हैं, पर वह विवाह-विधि क्या है ? उससे वर श्रीर कन्या की स्थिति में क्या श्रन्तर होता है, श्रादि पर प्रकाश नहीं डाला है । नारी की सामाजिक स्थिति-विषयक कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है । इन वैवाहिक श्राचारों का एक महत्त्व श्रवश्य नारी के जीवन में था, जिसका उल्लेख किया जा चुका है । नारी का केवल पारिवारिक जीवन के श्राचारों में महत्व था । विवाह के निश्चित करने, श्रन्य विवाह सम्बन्धी प्राथमिक श्राचारों में कन्या तथा वर के पिता श्रादि का प्रमुख भाग होता था।

#### शिक्षा ग्रौर नारी

समाज का व्यक्ति, उसके द्वारा निर्दिष्ट नियमों का ही आधार मान कर चलता है। आचारशास्त्र में उल्लिखित तथा स्वजनों, गुरुजनों, गुरु, शिक्षक आदि से उपलब्ध निर्देश ही जीवन-पथ पर उसके संबल होते हैं। स्वभाव से ही कोमल नारी परिस्थितियों के द्वारा पराश्रयी तथा परमुखापेक्षी बनी। नियामकों ने उसके कर्तव्य-मार्ग का विधान किया। हिन्दू संस्कृति ही नारी को धरित्री सद्श सहनशीलता, उत्सर्ग, कर्तव्य-पालन, करुणा की शिक्षा देती है। एकनिष्ठ पित-प्रेम और भित्त हो उसकी चरम गित बताई गई है । आलोच्यकाल की इस्लाम के साथ सम्पर्क से परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में पित को परमेश्वर सम्भने की प्रवृत्ति बलवती हो गयी थी। प्रधानतः पुरुषों द्वारा रचे हुए मध्ययुगीन काव्य में यह एकपक्षीय आदर्श ही प्रतिध्वनित हुआ।

श्रालोच्य काल के साहित्य में नारी शिक्षा-निकेतन श्रादि का किसी प्रकार का उल्लेख उपलब्ध नहीं है। गृह के संकुचित वातावरण में माता, पिता या किसी ग्रुरुजन से ही संभवतः नारी श्रक्षर-ज्ञान कर लेती होगी। विवाह से पूर्व माता, पिता, सखी श्रादि से वार्तालाप के मध्य नारी को ग्रुपनी कर्तव्य विषयक शिक्षा मिलती है । कहीं किव कथा-प्रसंग में किसी भी पात्र द्वारा नारी-धर्म का कथन करता है 3, श्रथवा स्वयं ही नारी को कर्तव्य की शिक्षा देते हुए, उसके लिए नियमावली निर्धारित करता है।

१. "सहज ग्रपावन नारि पित सेवत सुभ गित लहें। जसु गावत श्रुति ग्राजहु तुलिसका हिरहिंत्रिय।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० २८६

२. उस्मान—चित्रावली, पृ० २२४ तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली प्रथम भाग, (पार्वती विदा) (सीता विदा) पृ० ४८, पृ० १४४

तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, (ग्रनुसुइया द्वारा शिक्षा)
 पृ० २८६
 केशव—रामचन्द्रिका पूर्वार्द्ध पृ० ३३४ (राम द्वारा कौशल्या को उपदेश)

श्रालोच्य साहित्य में लिलत कलाग्रों की शिक्षा के लिए शाला थी या नहीं इस विषय का कोई विवरण सूफी साहित्य में भी नहीं मिलता। जायसी-ग्रन्थावली में पांच वर्ष की ग्रवस्था में पद्मावती को शास्त्र पढ़ने बैठा दिया जाता है । पर इस विषय में किव मौन है कि वह गृह पर ही किसी शास्त्रविद् पण्डित से शिक्षा पाती रही ग्रथवा उसका विद्याध्ययन पाठशाला में हुग्रा। ग्रन्य ग्रालोच्य काव्यों में भी नारी की शिक्षा, उसकी पद्धति ग्रथवा शास्त्रीय विधि सम्बन्धी विवरण नहीं मिलता है।

सूफी-काव्य में चित्रसारी के विवरण से ज्ञात होता है कि स्रालोच्यकाल में नारी लिलतकला स्रों, चित्रकला स्रादि से भिज्ञ होती थो। चित्रावली द्वारा स्रंकित उसका चित्र देख कर सुजान मुग्ध हो जाता है। उस सौन्दर्य का स्रंकन करने वाली रेखाएँ अवश्य कलाकुशल करों द्वारा खींची गयी होंगी रे। माधवानलकामकंदला की नायिका, नृत्य स्रादि संगीत कला स्रों से स्रभिज्ञ है ।

रामकाव्य में भी नारी की किमक शास्त्रीय शिक्षा का कोई रूप नहीं उपलब्ध है। राम के लिए गोस्वामी जी निर्देश करते हैं कि उन्होंने ग्रत्पवयस में ही समस्त वेद ग्रौर शास्त्रों पर ग्राधिपत्य पा लिया, पर सीता की शिक्षा-दीक्षा के विषय में कोई कथन नहीं किया। उस समय की स्त्रियाँ लिलतकलाग्रों में दक्ष, संगीत, वाद्य की प्रेमिका होती थीं ।

सन्तकाव्य प्रधानतः गीति स्रथवा मुक्तक काव्य है। उसमें भक्त कियों ने स्वयं को 'राम की बहुरिया' मान कर दाम्पत्य भाव के प्रतीक के द्वारा अपने हृदयगत भावों की स्रभिव्यक्ति की। भावनाप्रधान होने के कारण उसमें नारी की शिक्षा-दीक्षा स्रध्ययन सम्बन्धी कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। पितव्रता के स्रादर्श स्वरूप की व्याख्या करते हुए, स्रवश्य सन्त कियों ने नारी को पातिव्रत एवम् एकनिष्ठ प्रेम की शिक्षा दी । समस्त सन्त कियों में शिक्षा का यही रूप

१. "मै पदुमावित पंडित गुनी, चहूँ खण्ड के राजन्ह सुनी ।

एक पर्दुमिनी श्रौर पंडित पढ़ी, दहुँ केहि जोग दैयं श्रसि गढ़ी।"
जायसी — जायसी ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त संपादित, पृ० १४४
१९४२ इलाहाबाद

२. ''नैन लगाय रहेउ मुख बौरा। चित्रचांद भा कुँवर चकोरा। सुधि बिसरी बुधि रही न गा बौराइ प्रेममद पिये।।''

उस्मान—चित्रावली

- ३. म्रालम—माधवानल-कामकंदला, पृ० १६२ हिन्दी के कवि श्रौर काव्य तीसरा भाग
- ४. केशव—रामचन्द्रिका पूर्वार्द्ध पृ० १७३, २२०
- ५. "ग्रपने घर का दुख भला पर घर का सुख छार।
   ऐसे जानै कुल व्यू सो सतवन्ती नार।"
   चरणदास—चरनदास की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प० ४७, १६०६

उपलब्ध है।

कृष्ण-काव्य में कृष्ण की प्रेमलक्षणा भिवत के ग्रन्तर्गत कृष्ण-राधा एवम् गोपियों की प्रणय-लीला का चित्रण हुग्रा। कृष्णकिवयों विशेषतः सूर की राधा प्रगत्भ, वाक्चतुर एवम् प्रत्युत्पन्न मित वाली है, पर उसके इस नैपुण्य का ग्राधार किसी प्रकार की शिक्षा है, ग्रथवा नहीं, यह विवरण नहीं मिलता है राधा की माता, राधा को समय पर घर ग्राने ग्रीर केवल लड़िकयों के साथ ही खेलने की शिक्षा देती हैं, किन्तु वह केवल घरेलू सीख मात्र है । रम्यरास के समय विहार के लिए ग्राई हुई गोपियों एवम् राधा को कृष्ण भी पितभिवत, एवम् परिवार की मर्यादा-पालन की शिक्षा देते हैं ।

वीरकाव्य में भी नारी की शिक्षा उसकी विद्वता का कोई निर्देश नहीं मिलता है। मान के राजविलास में राजा राजिंसह को पत्र भेजने वाली रूपनगर की राजकन्या शिक्षित प्रतीत होती है । केशव के वीर्रांसह देव चिरत में, वीर्रांसहदेव की रानियों की दिनचर्या से प्रकट है कि वह पठन-पाठन में ग्रपना समय व्यतीत करती है। वह लिलत कलाओं में भी पारंगत हैं ।

रीतिकाव्य में कवि नायिकाभेद, श्रृंगार के विभिन्न रूपों के भेद एवम्

"ग्रब राधा तू भई सयानी ।
 मेरी सीख मानि हिरदय घरि, जँह-तँह डोलित बुद्धि ग्रयानी ।"
 सूर— सूरसागर, प्रथम भाग, दशम स्कंध, पृ० ८१०, १७१६-२३३४

 "घर हो मैं तुव घर्म सदाई, सुतपित दुखित होत तुम जाहु। सूर स्याम यह किह परमोधत सेवा करहु जाइ घर नाहु॥"

सूर-सुरसागर प्रथम भाग पृ० ६११, १०१४-१६३३

"इहि वेद-मारग सुनौ। कपट तिज पित करौ पूजा, कहा तुम जिय गुनौ। कंत मानहु भव तरौगी, श्रौर नाहि उपाइ। ताहि तिज क्यों विपिन श्राइ, कहा पायौ श्राइ। विरध श्रद्य बिन भागहूं कौ पितत जौ पित होइ। जऊ मूरख होइ रोगी तजै नाहीं जोइ।"

सूर---सूरसागर, प्रथम भाग, पृ० ६११ पद १०१६-१६२४

- ३. राज-मान-विलास, पृ० १०७
- ४. "तहँ रमिन राजित बहुँ भाँति, पविमनी चित्रिनि हस्तिनि जािन ।
  - ् गवा कह वजावित बीन कहूँ पढ़ावित पढ़ित प्रवीन ।''
    केशव वीर्रासहदेव चरित, पृ० २५०
    ''सूक्षमवाणी दीरघ अर्थ पढ़ित पढ़ावित सुकिन समर्थ
    दक्षिण दशा कहावै वाम, गुनगन वितत सुम्रवला नाम ॥

केशव --वीर्रासहदेव चरित पु० २६६

विस्तार में इतने उलके रहे कि अन्य किसी विषय पर प्रकाश डालना, ध्यान देना उनके लिए असम्भव ही सा था। तत्कालीन समाज में नैतिकता के मान शिथिल थे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति वर्ग की विलासी संस्कृति का पोषक था। नारी को संभवतः लिलत कला तथा संगीत ग्रादि की शिक्षा दी जाती हो। रीतिकाल की शिक्षा का रूप ही भिन्न है, सखी शिक्षा देती है पर मान छुड़ाने के लिए। नारी-धर्म का कोई श्रादर्श इन कियां। शिक्षा देना सखी का काम माना गया।

सूफी काव्य में शिक्षा का एक दूसरा रूप भी उपलब्ध है। मातृगृह में स्नान करते समय सिखयाँ पित को अपने वश में रखने एवम् नियमित तथा संयमित व्यवहार द्वारा अपने पित तथा ससुराल वालों को मुग्ध करने पर विचार करती हैं। पित की आज्ञापालन और भिवत से ही जीवन सार्थक हो सकता है । चित्रावली में भी सिखयाँ चित्रावली को मधुर भाषण एवम् कोध पर संयम रखने की शिक्षा देती हैं। ससुराल में प्रत्युत्तर देने अथवा रोष करने से कुल को अपयश का भागी होना पड़ेगा?

विदा समय पुत्री को उपदेश देने की परम्परा का उल्लेख ग्रभी किया जा चुका है, यह परम्परा सूफी तथा रामकाव्य दोनों में ही ग्रपनी सम्पूर्ण मार्मिकता सहित उपलब्ध है। विदा की मार्मिक बेला है, स्नेहपालिता पुत्री स्वजनों से विलग होकर ग्रपरिचित गेह में जा रही है। ग्रपरिचित गेह, ग्रनजाने व्यक्तियों को उसे ग्रपने स्नेहस्निग्ध व्यवहार से ग्रपना बनाना है। बहुत संभव है, उसे नवगृह में विरोध, कदुता, दुव्यंवहार सहना पड़े, पग-पग पर कुवचन, श्रौर ग्रपशब्द उसका स्वागत करें। ग्रतः नारी को विदा होते समय पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए उप-युक्त ही उपदेश मिला हैं।

- "मंडन ग्ररु शिक्षा करन, उपालंभ परिहास ।
   काज सखी के जानियो, औरो बुद्धि विलास ॥
   मितराम—मितराम ग्रन्थावली, पृ० २३३, द्वि० सं० १६३४
- १. "माता पिता बियाही सोई। जन्म निबाह पिय सो होई। भिर जमवर चहै जहँ रहा, जाइ न मेटा ताकर कहा। ताकह विलंब न कीज बारी। जो ब्रायसु सोइ पियारी। चलहु वेग ग्रायम भा जैसे। कंत बोलावै रहिये तैसे॥"

जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३२५

- ३. "बोलत ऊँच सास देइ गारी, ननदी बीच बोल वेवहारी। रिस ग्राइब राखब जिउ मारी, रिस कीन्हें ग्रावे कुलगारी।।" उस्मान — चित्रावली पु० ४६
- ४. "सकल जन्म नैहर सुख सारा, श्रव तुम चलहु जहाँ ससुरारा। कठिन श्राहि ससुरार की रीती, सोई जान जाहि सिर बीती।

गुरुजन माता पिता, ग्रन्य स्वजनों कथा पुराणों से सुनी हुई जो कुछ भी शिक्षा नारी को मिलती है, उसका सार ग्रपने व्यक्तित्व, ग्राकांक्षाग्रों को विस्मृत कर ग्रनासक्त भाव से ग्रुरुजनों की सेवा करना है। सूफी कवियों के काव्यों में इस प्रकार के ग्रन्य शिक्षा-वचन उपलब्ध हैं। ग्रह-परिजन-सेवा, नि:शब्द ग्राजा-पालन, सहनशीलता ग्रौर पातिव्रत का ग्रवलम्ब ही नारी के लिए श्रेयस्कर बताया गया । रामकाव्य में तुलसी ने सीता ग्रौर पार्वती दोनों को कुलरीति ग्रौर नारी-धर्म की शिक्षा विदा समय मिलने का उल्लेख किया है। पित के प्रेम ग्रौर ग्रादर की प्राप्ति ही नारी जीवन की सार्थकता बताई गई। नारी के लिए सबसे बड़ा देव एवम् पूज्य पित ही है, ग्रतः उसका ग्रादेश-पालन ही ग्रानन्द ग्रौर सौभाग्य का ग्रावाहक है ।

नारी जीवन त्याग श्रौर उत्सर्ग की श्रश्रुप्लावित कहानी है, उसके जीवन का मूलमंत्र ही सेवा-मान रहित सेवा-तथा ईर्ष्या द्वेष का परित्याग है। ग्रपने जीवन से राग श्रौर द्वेष का परिहार कर उसे सपत्नी के साथ भी सद्व्यवहार करना श्रपेक्षित है। मानहीन सेवा एवम् कोधदमन यह सदनारी के मापमान हैं। इन्हीं

श्रव तो धरि दुई मांह ियय लै गौनिह गिह बाँहि। वचन दुइ एक उपदेशहित, कहा धरब जिय माहि।। सजग रहब गवने ससुरारा, श्रहितश्रलेखित हित दुइ चारा। पर श्रापन जो लौ न चिन्हाई, सब सो राखब बदन छिपाई। श्रोबरी भा रहब दिन गोई, श्रांगन होब रात जब होई। वैसब सदा बार दें पीठी, परैन सौंह श्रानकी दीठी॥"

उस्मान-चित्रावली पृ० २०३

१. "उतर न देब कहै जो कोई, लाजब रहब चरन तर गोई। श्रौ चित लाइ करब पिय सेवा, एक पीउ दोउ जग मुखदेवा।। मंत्र तंत्र साधक जिन कोइ, सेवा एकपीउ बस होई। जो बस होइ तो गरब न करिये। श्राप श्रधीन होइ मन हिरये। उस्मान—चित्रावली पृ० २२३

२. ''करेहु सदा संकर पद पूजा, नारि धरम पतिदेव न दूजा ।'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली पृ० ४⊂

"बहु विधि भूप सुता समुभाई । नारि घरम कुलरीति सिखाई ।" तुलसी — तुलसी प्रन्थावली, पृ० १४६

"पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं, देई स्रसीस सिखावन देही। होयेहु संतत पियहि पियारी, चिरु स्रहिवात स्रसीस हमारी। सास-ससुर गुरु सेवा करेहू, पति रख लिख स्रायसु स्रतुतरेहू। स्रति-सनेह-बस सखी सयानी, नारिधरम सिखर्वीह मृदु बानी।" तलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० १४४ श्रादशं रेखाश्रों पर चल कर वह नारी जीवन की सार्थकता की प्राप्ति कर सकती है । श्रालोच्य काव्य में नारी को विवाहोपरान्त भी पातिव्रत एवम् स्वधर्म-पालन की शिक्षा दी जाती थी। राम वन-गमन को प्रस्तुत हैं, सुकुमारी सीता उनके साथ जाने को उद्यत, उस समय रामचन्द्र उन्हें सास-ससुर की पदवन्दना, उनकी सेवा ही उत्कृष्ट धर्म बताते हैं ।

ग्रालोच्यकाल के साहित्य एवम् ग्राचारशास्त्र सभी की सम्मिलित व्वित्त यही है कि नारी के लिए सबसे बड़ा पुण्य, धर्म ग्रौर कर्तव्य पितपूजा ही है। पित द्वारा प्रदत्त यातनाग्रों ग्रौर कब्टों को सहना ही श्रेयस्कर एवम् सुख का मूल है । पित-सेवा ही नारी को परमगित प्राप्त करने का सुगमतम् उपाय है। तत्कालीन समाज का पातिव्रत का ग्रादर्श ही समस्त शिक्षावाक्यों का मूल है। माता, सखी, तथा ग्रन्य परिजनों द्वारा प्रदत्त शिक्षा से सुस्पष्ट है कि न्नालोच्य युग का समाज नारी से ग्रादर्शों के ग्रक्षरशः पालन की ग्रपेक्षा करता था।

३. "जिउ दुख दै सेवब सुख त्यागी, सगरी रैन गंवाबब जागी। सौतिह संग इरखा नींह करना, साई संग सदा जिय डरना।"

"ग्रलप मान सेवा भ्रधिक रिस राखब जिय मारि। जेहि घन मा ये तीन गुन साई सुहागिनि नारि।।"

उस्मान-चित्रावली, पू० २२४

- १. "राजकुमारि सिखावन सुनहू, ग्रान भांति जिय जिन कछ गुनहू। ग्रापन मोर नीक जो चहहू, वचन हमार मान गृह रहहू। ग्रायसु मोर, सासु सेवकाई, सब विधि भामिनि भवन भलाई। एहि ते ग्रधिक घरम निंह दूजा, सादर सासु-ससुर-पद-पूजा।।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १८१
- २. "विनु श्रम नारि परम गति लहहीं, पतिव्रत घरम छाँड़ि छलु गहई। पति प्रतिकूल जनम जँह जाई, विधवा होइ पाइ तस्नाई।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थ।वली, प्रथम भाग, पु० २८६

'तुम क्यो चलो बन ब्राजु जिन सीस राजतु राज। जिय जानिबे पति देवा, करि सर्व भाँतिन सेवा। पति देइ जो ब्रिति दुक्ख, मन मानि लोजै सुक्ख। सब जग जानि ब्रिमित्र, पति जान केवल मित्र॥''

> केशव—रामचन्द्रिका पंचम संस्करण (भगवानदीन) पृ० १३४ सं० २००१

### नारी के विविध पारिवारिक सम्बन्ध

भारतीय संस्कृति में परिवार मानव की भावनाथ्रों, कोमल मनोवृत्तियों, स्नेह एवम् ममता का केन्द्रस्थल होता है। प्रेम ग्रौर स्नेह, दया ग्रौर करुणा, त्याग ग्रौर उत्सर्ग इन सभी उदात्त भावनाथ्रों का प्रस्फुटन परिवार के ममत्वपूर्ण वाता-वरण में होता है। नारी परिवार का एक विशिष्ट ग्रंग रही है, उसके जननी, जाया, पुत्री, वधू ग्रौर भगिनी रूप मानव-हृदय की स्निग्ध तरलता से ग्राप्लावित हैं। ग्रालोच्य काल में सामाजिक, साहित्यिक एवम् राजनीतिक क्षेत्र में नारी का कोई उल्लेखनीय स्थान न था। वाह्य ग्राक्रमणों से उत्पन्न ग्ररक्षित वातावरण, मध्ययुगीन ग्रपकर्षोन्मुख मनोवृत्ति तथा रूढ़वादिता ने ऋचाग्रों की रचना करने वाली गौरवमयी नारी के किया-कलाप केवल ग्रह की सीमा में केन्द्रित कर दिए। वह सुकुमारी कुमुमकोमला नारी ग्रपनी कमनीयता में ही दुर्बल ग्रौर पर-निर्भर बन गई। तब भी परिवार में नारी को सतत स्नेह एवम् ममता उपलब्ध होती रही। ग्रालोच्य साहित्य के ग्राधार पर नारी के विविध पारिवारिक सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है।

उस रूढ़िग्रस्त वातावरण में भी पुत्री-जन्म हुर्ष ग्रीर ग्रानन्द का ग्रावाहक माना जाता था विश्व कन्यादान पुण्य का प्रतीक समभा जाता था । पुत्र-जन्म ग्रधिक ग्रानन्दप्रद था, किन्तु जन्म के उपरान्त ग्रात्मजा या पुत्री परिवार के स्निम्ध स्नेह एवम् ममता की पात्री होती थी। माता के हृदय की कोमलता, पितृ-हृदय की गम्भीरता उस नयन-पुत्तिका की भविष्य रेखाग्रों को पढ़ने को उत्सुक हो जाती। सन्त-साहित्य के गेय रूप में नारी का केवल एक प्रतीक रूप दृष्टिगत होता, उसमें मातृ-हृदय की स्निम्ध कोमलता का वर्णन उपलब्ध नहीं है। किन्तु रामकाव्य, कृष्णकाव्य एवम् सूफी-काव्य के प्राप्त विवरणों से नारी की परिवार में स्थिति पर प्रकाश पड़ता है।

तुलसी के रामचरित में हिमांचल के गृह में कन्या-जन्म होता है। उसके साथ ही सुख ग्रीर सौभाग्य की परिवृद्धि होती है। नारद मुनि के ग्राने पर पर्वतराज पुत्री द्वारा ऋषि के चरणों की वन्दना करा कर उसके शुभाशुभ जानने की ग्रिभ-

१. "जब ते उमा सैल गृह ब्राई, सकल सिद्धि सम्पति तहँ छाई । जहँ तहँ मुनिन सुश्रास्त्रम कीन्हें, उचित वास हिम भूघर दोन्हें ॥"

<sup>&</sup>quot;निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥"
तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम ग्रन्थाय, पृ० ३३

२. "ग्रात्मजा जो होत एक होत सदन उजियार।
कन्यादान दिहै सो होते मुकत हमार ॥"
नूरमृहम्मद—इन्द्रावती, पृ० द३, : हिन्दी के किव ग्रीर काव्य भाग ३ :
गणेशप्रसाद द्विवेदी

लाषा प्रकट करते हैं । ऋषिराज द्वारा यह सुनने पर कि उसे वृद्ध, विरोगी वर मिलेगा, मातृ-हृदय विकल हो उठता है। माता कहती है पुत्री का विवाह सुयोग्य वर से ही करना है, उसके अनुकूल वर न मिलने पर उसे आजीवन कुमारी ही रहने दो । सम्भवतः रामकाव्य के समकालीन आचार-शास्त्र में योग्य वर न मिलने पर पुत्री को कुमारी ही रखने का विधान न था। अविवाहित रहने पर लोक और वंश में निन्दा होती थी, अतः पार्वती-जननी अपनी स्नेहपालिता पुत्री को अयोग्य वर से व्याहने की अपेक्षा उसे लेकर पर्वत से गिरना, अग्नि में जलना, एवम समुद्ध में कूद पड़ना उत्तम समक्षती है ।

केवल जननी का ही वात्सल्य पुत्री के प्रति उत्कट नहीं है, प्रत्युत् पिता का गम्भीर हृदय भी पुत्री के लिए ग्रसीम स्नेह से ग्राप्लावित है। पुत्री के विवाह ग्रवसर पर विदा का समय ग्रत्यन्त ही मार्मिक होता है, उस समय पिता के चिर्संचित विवेक एवम् संयम की मर्यादा भंग हो जाती है । सूफी-काव्य में भी इस ग्रवसर पर के हृदयस्पर्शी चित्र मिलते हैं, जिनसे प्रमाण मिलता है कि पुत्री को परिवार में कितना स्नेह एवम् ममत्व प्राप्त था । ग्रालोच्यकाल के नारी के सामान्यतः ग्रथःपतन एवम् उपेक्षा के समय भी पुत्री स्नेह एवम् ममता की पात्री है। योग्य ग्रीर पुण्यवती पुत्री दोनों कुलों को तारने वाली बताई गई है।

कृष्णकाव्य में सूर ने पुत्री के प्रति माता के श्रसीम स्नेह का वर्णन किया

२. ''पितिहि इकान्त पाइ कह मैना, नाथ न में समुक्त मुनि बैना। जो घरु बरु कुल होइ श्रनूपा, करिय विवाहु सुता श्रनुरूपा।।'' तुलसी —तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ३४, १६८० सं० बनारस

३. "तुम्ह सहित गिरि ते गिरौं पावक जरौं जलिनिधि महुँ परौं। घर जाउ अपजस होउ जग जीबत बिवाह न हौं करौं॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ४६, १६८० सं० बनारस

४. ''सीय विलोकि घौरता भागी, रहे कहावत परम विरागी । लीन्ह राय उर लाइ जानकी, मिटी महा मरजाद ग्यान की ॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० १४६

५. ''विनती करें राउ श्रौ रानी, वरलींह नैन सेवाती पानी । चित्राविल श्रव श्रगसर जाई, तुम जानहु और कुल की बड़ाई। जात श्रहो तुम्ह संग लै, हम दुहूँ घट कर प्रान । श्राव बड़ाई हेरि के, राखब एहि करि मान ॥"

उस्मान-चित्रावली, पृ० २२५

१- "त्रिकालग्य, सर्वग्य तुम, गित सर्वत्र तुम्हारि । कहहु सुता के दोषगुन, मुनिवर हृदय विवारि ।।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ३३, १६८० सं० बनारस

हैं। रामकाव्य में एक वधू के रूप में वह सास श्रीर श्वसुर की नयन-पुत्तिका है। सीता के लिए दशरथ श्रत्यन्त स्नेहपूर्ण वचन कहते हैं । श्वसुर गृह में वधू श्रीर सास के मध्य माता श्रीर पुत्री के समान श्रत्यन्त स्नेहमय सम्बन्ध हैं। वधू सास के प्रति श्रसीम एवम् श्रपरिमित श्रद्धा रखती श्रीर उसकी सेवा को श्रपना सौभाग्य समभती, सास भी वधू को जीवनाधार समभती है।

वधू सास के समझ पित को उत्तर देना अनुचित समभती है, अतः वह प्रथम ही सास से क्षमायाचना कर लेती है, पुनः उनकी चरण वन्दना कर सेवा में असमर्थ होने को अभाग्य बताती है । तुलसी की आदर्शवादी मनोवृत्ति के कारण मानस में नारी के विविध पारिवारिक सम्बन्ध भी त्याग और ममता से पूर्ण हैं। देवर-भाभी का सम्बन्ध भी स्नेह और ममता का प्रतीक है। देवर के लिए भाभी मातृ तुल्य है एवम् असीम श्रद्धा तथा आदर की पात्री है। भाभी भी अपने हृदय की मंगल कामनाओं का कोष उसके ऊपर बिखरा देना चाहती है । सुमित्रानन्दन लक्ष्मण सीता को माता मानते हैं। सीता के राम की आर्त्त वाणी सुनने पर उनकी

१. "राधा डरडराति घर ब्राई। देखति ही कीरति महतारी, हरिष कुंवर उर लाई। घीरज भयौ सुता माता हिय, दूरि भयौ तनु सोच, मेरी को मैं काहे त्रासी, कहा कियौ यह पोच।"

सूर--सूरसागर द्वितीय भाग, पृ० ६४२, पव २०१४।२६३३

२. "ब्यू लरिकनी पर घर ग्राई, राखेउ नयन-पलक की नाई ।"

तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १४२

- "िलए गोद करि मोद समेता, को किह सकै भयेउ सुख जेता। बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिय हरिष दुलारी॥" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ• १५२
- ३. तात सुनहु सिय ग्रित सुकुमारी, सास ससुर परिजनींह पियारी। नयन पुतरि करि प्रीति बड़ाई, राखेउ प्रान जानिकहि लाई। कलप बेलि जिमि बहु विधि लाली, सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ०१६०
- ४. ''तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय मात में परम श्रभागी। सेवा समय देव बन कीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा।।'' तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ०१८४
- ४. "सानुज भरत उमिंग अनुरागा, घरि सिर सियपद-पदुम-परागा। पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए, सिर करकमल परिस बैठाए। सीय असीस दीन्ह मन माहीं, मगन-सनेह देह सुधि नाहीं। सब विधि सानुकूल लिख सीता, भै निसोच उर अपडर बीता।" तुलसी—तुलसी प्रन्थावली, पृ० २५१

श्राज्ञानुसार लक्ष्मण को कुटी तज कर चले जाना पड़ता है पर जनकजा का श्रसीम स्नेह उन्हें बारम्बार पीछे घूम कर देखने को विवश कर रहा है । गृह तथा बन दोनों स्थानों में सीता सासों की यथाशिक्त सेवा करती रहती है, राजितलक होने पर भी कौशल्यादि सासों की निरिभमान सुश्रूषा करती रहती है ।

सूफी-काव्य में माता के घर नारी अवश्य स्नेह और आदर, ममता और वात्सल्य की पात्री है। पर श्वसुरालय की कल्पना, ननद, सास के कटु व्यवहार को लिए हुए है। पितृ-गृह सुख का आवास है, जब तक पुत्री माता-पिता के वात्सल्य की मधुमयी छाया में है तभी तक वह अपने इच्छानुकूल खेल-कूद और आमोद-प्रमोद का उपभोग कर सकती है। पुनः उसे ससुराल जांना होगा, जहाँ की दुखद, भयपूर्ण कल्पनाएँ उसके वर्तमान को भी दुखित कर देती हैं, वहाँ गुरुजनों की लज्जा और भय प्रतिक्षण रहेगा, ऊँचे स्वर से बोलने पर सास गाली देगी, ननद कटु व्यंग्य करेगी। समस्त दुख और क्रोध को संयमित कर मौन व्रत का अवलम्बन श्रेयस्कर होगा । संभव है तुल्सी की पारिवारिक जीवन एवम् विभिन्न सुख सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धों की भावना कल्पना पर आधारित हो तथा सूफी-काव्यों में प्रस्तुत चित्र यथार्थ का ग्रंकन करता हो। स्वसुरालय के लिए यह भय और आतंक उस्मान और जायसी दोनों में ही उपलब्ध हैं

सूफी-काव्यों में भी, चित्रावली में सास ग्रौर वधू के मध्य संवेदनात्मक स्नेहपूर्ण सम्बन्ध का ग्राभास मिलता है । इन ग्रनेक पारिवारिक सम्बन्धों में सपत्नी का

 <sup>&#</sup>x27;'बन-दिसि-देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावन सिस राहू। चितवींह लखन सीय फिरि कैसे, तजत बच्छ निज मातुिंह जैसे।'' तुलसी —तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० ३०६

२. "सीय सासु प्रति वेष बनाई, सादर करिह सरिस सेवकाई।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० २४४

३. "पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कित ग्रावन पुनि ग्रपने हाथा, कित मिलिके खेलब इक साथा। सासु ननव बोलिन्ह जिउ लेहीं, दारुन ससुर न ग्रावै देहीं।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, पृ०१५६

४. "कठिन रहब ससुरे कर थ्राहै, तबहीं कुशल कंत जब चाहै। सकुर्चाह ते बीती पल जेती, छूटत न छिन थ्रंचल कर सेती। लाज श्रास पुनि गुरुजन केरी, सौंह न सकब काहु तरेरी। बोलत ऊँच सास देइ गारी, ननदी नीच बोल वेवहारी। रिसि थ्राइहि राखब जिउ मारी, रिसि कीन्हें थ्रावै कुल गारी।" उस्मान—चित्रावली, जगन्मोहन सक्सेना, पु०४६

थ. "मानिक मोती भरि भरि थारा, नेवछावरि साजै परिवारा। वित्रावली लै मंदिल उतारी, श्रौ पुनि संग कौलावित वारी।

सम्बन्ध भी है। ग्रालोच्य काल में समाज में बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। पुरुष ग्रनेक विवाह कर सकता था तथा रक्षिताग्रों को प्रश्रय दे सकता था, फलतः परिवार में सपित्नयों में संघर्ष ग्रीर द्वेष की भावना स्वाभाविक रूप से पलती थी। सूफी-काव्य पद्मावत में पद्मावती ग्रीर नागमती में कटु वाद-विवाद एवम् व्यंग्यात्मक संवाद होता है, ग्रन्त में रत्नसेन उनका समाधान करता है ।

चित्रावली में सपत्नी के उल्लेख मात्र से चित्रावली ईर्ष्या के वशीभूत हो जाती है । कौलावती ग्रादर्श सपत्नी है जो द्वेष की भावना का परित्याग कर चित्रावली एवम् सुजान के सुख-सौभाग्य के लिए प्राणोत्सर्ग को तत्पर है। इस स्नेहमय व्यवहार से दोनों सपत्नियाँ स्नेहमयी भगिनी बन जाती हैं ।

नारी के विविध पारिवारिक सम्बन्धों पर एक दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि परिवार में नारी का स्थान ग्रावरणीय था। रीति-कवियों ने केवल प्रेमी-प्रेमिका ग्रथवा पति-पत्नी के सम्बन्ध का वर्णन किया है। परिवार के सदस्यों के मध्य की सद्भावना, विविध पारिवारिक सम्बन्धों में नारी के सत्रूपों के विकास

सासु चरन लागी दोउ थ्राई, रानी गहि दुहूँ थ्रंक में लाई । फिरि फिरि ग्रांचर डारै रानी, चन्द सूरज ग्रपने घर जानी ।" उस्मान— चित्रावली, पू० २३६

- १. "लाजिन बूड़ि मरिस निहं ऊभि उठाविस माँथ। हौं रानी पिउ राजा तो कहँ जोगी नाथ।।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ०४१४ "तुम्ह गंगा जमुना दुइ नारी, लिखा मुहम्मद जोग। सेवा करहु मिल दूवहूं, श्रौ मानहु सुख भोग॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ०४१७
- २. "सौति संग सालै जनु काँटा, ग्रंग ग्रंग लागै जनु चाँटा ।
   सुलगी उरध ग्रागि सन सेजा, ग्रौटि होइ जल रकतकलेजा।"
   उस्मान—चित्रावली, पृ० २२६
- ३. "चित्रिति कहें ग्राई गुतभरी, वदन विलोकि पाउँ ले परी। किहिसि कि हों ग्रपराधिति तोरी, करहु छोह सुत विनती मोरी। रहे सदा तुग्र सीस पर सेन्दुर भाग सोहाग। हों समदित हों चरन गिह इहै मोर अनुराग।" उस्मान—चित्रावली, पु० २३°

"कहिसि कि तजो सौत कर नाता, मोरि तोरि एक जनु माता। हों जिउ देऊँ रहउँ तुम दोऊ, मोरे मुये होइ सो होई ॥" उस्मान—चित्रावली, पृ० २३१

"उद्धरण संख्या श्रम्याय ४, प्रकरण २, सूफी-काव्य में भी विए गम्रे हैं।" की ग्रोर उनकी दृष्टि ही नहीं उन्मुख हुई। बिहारी ने नारी के एक दो पारि-वारिक सम्बन्धों का उल्लेख श्रपनी सतसई में किया है, किन्तु वह भी विलासिता से पंकिल है। कुलवधू का रूप ग्रवश्य उज्ज्वल दृष्टिगत होता है, वह ग्रपने परिवार की मर्यादा, उसमें फूट बचाने के लिए स्वयं देवर की श्रनुचित इच्छा का विरोध करती हुई, मौन यातना की भागिनी बनती हैं। देवर-भाभी का पुनीत सम्बन्ध, जो तुलसी की ग्रादर्श भावना ग्रौर रामकथा का ग्राश्रय पाकर माता-पुत्र-सीता-लक्ष्मण के पुनीत रूप में हमारे समक्ष ग्राता है, वही विहारी की सतसई में ग्रनुचित हो जाता है । प्रायः ग्रन्य रीतिकवियों में सास, ननद ग्रादि का उल्लेख ग्राता है, वह नायिका के उनसे छिपा कर सहेट में जाने के ग्रवसर पर।

नारी के पारिवारिक सम्बन्धों के द्वारा भी आलोच्य काव्य के किवयों के काल में नारी की स्थिति आदि पर भी थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है। काव्य के प्रकाश में नारी को परिवार में स्तेह, ममता, आदर और सम्मान उपलब्ध था। पुत्री, पत्नी माता आदि विविध सम्बन्धों में वह आदर एवम् स्तेह की पात्री थी।

# नारियों की केलि-ऋीड़ाएँ ग्रौर उनकी स्थिति पर प्रकाश

ग्रालोच्यकाल में नारी की प्रतिभा-विस्तार का क्षेत्र गृह की क्षुद्र सीमा ही रह गया था। वैदिक काल की उषा सी स्वच्छन्द नारी सामाजिक बन्धनों की श्रृंखला में बद्ध हो गई। जैसा कि द्वितीय श्रध्याय में बताया जा चुका है ग्रालोच्य काल की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों, सामन्ती विचारधारा पर ग्राधारित जीवन-दर्शन में नारी केवल एक उपकरण, पुरुष की कामना पूर्ति का एक साधन-मात्र रह गई। इस नवीन सामाजिक संगठन में नारी का कार्यक्षेत्र गृह ही रह गया था, ग्रतः उसका मनोरंजन एवम् केलि-कीड़ाएँ गृह में केन्द्रित रह गई। सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मनोरंजन ग्रथवा कीड़ा के समारोहों में उसका भाग न्यून ही रह गया। ऋग्वेद काल के सवन की भांति कोई ऐसे उत्सव की ग्रायो-जना न होती थी जहाँ स्त्री-पुरुष समभाव से सम्मिलित हो सकें। परन्तु यत्र-तत्र साहित्य में बिखरे हुए उदाहरण मिलते हैं जब स्त्री-पुरुष सम्मिलित रूप से फाग खेलते हैं, ग्रथवा जल-कीड़ा करते हैं।

१. ''कहत न देवर की कुबत कुल-तिये कलह डराति । पंजर-गत मंजार-ढिंग सुक ज्यौं सूखत जाति ॥'' बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ०४०, दो० ८५

२. ''ग्रौर सबै हरषी हँसति, गावति भरी उछांह। तुही, बहू, विलखी फिरें, क्यों देवर के व्याह।।'' बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० २४८, दो० ६०२

३. भगवतशरण उपाध्याय—विमेन इन ऋग्वेद, पृ० १८४, १९४२

श्रालोच्य काल के साहित्य में स्त्रियों की केलि-क्रीड़ाश्रों में जलक्रीड़ा, फाग, कूला, वीणावादन, संगीत, शुक-सारिका पढ़ाना, श्रांखिमचौनी ग्रथवा चोर मिहींचिनी खेलना इत्यादि हैं। इनकी फाग ग्रादि कीड़ाएँ सिम्मिलित रूप से होती हैं। सन्तों के प्रतीकात्मक काव्य में फाग ग्रोर हिंडोला ग्राध्यात्मिक है। ग्रात्मा- दुलहिन ग्रथवा प्रेयसी ग्रसीम प्रियतम के साथ ग्राध्यात्मिक होली खेलने को उत्सुक है। उस ग्राध्यात्मिक होली के रंग से उसका तन मन भीग जावेगा। नदी के उस पार पड़े हुए हिंडोले में वह नित्य कन्त के साथ भूलती हैं। सूफी-काव्य में नारी की केलि-क्रीड़ाग्रों ग्रथवा मनोरंजन के साधनों में जल-क्रीड़ा मुख्य है। पद्मावत, इन्द्रावत ग्रौर चित्रावली तीनों ही काव्यों में सरोवर खण्ड में नायिकाएँ ग्रपनी सिखयों सहित सरोवर में जल-विहार करती हैं ग्रौर इस जलक्रीड़ा के मध्य ही ग्रांखिमचौनी खेलती ग्रथवा हार को जल में फेंक कर सभी सिखयाँ ढूंढ़ती हैं। इन्द्रावती में राजद्वीप की सभी पुत्रियाँ पिता के स्नेहमय राज्य में जल-क्रीड़ा करती हैं कौलावती ग्रादि यह सूफी नायिकाएँ ममता ग्रौर स्नेह वैभव ग्रौर ऐश्वर्य के मध्य पालित-पोषित होती हैं। दुख ग्रौर दैन्य से ग्रपरिचित निर्द्रन्द जीवन में वह कभी गेंद खेलती है, ग्रथवा चित्र-लेखन करती हैं । इन्हीं केलि-फ्रीड़ाग्रों

"सतगुरु हो महाराज, मोपै साई रंग डाला ।"
 कबीर—कबीर वचनावली, पु० १३८

"दिरिया पारि हिंडोलना, मेल्या कन्त मचाइ। सोई नारी सुलवणी, नित-प्रति भूलण जाइ॥" कबीर—कबीर ग्रन्थावली, श्यामसुन्दरदास, पृ० ८१

२. 'हों छिपाऊँ एहि सरवर माहीं, तुम खोजहु कोऊ पावहु नाहीं। मोहि खोजत जो श्राइ उचावै, हारउँ बचन माँग सो पावै।। बाएँ घाट गहिर जल जानी, तहँ छिप रहीं कौंल गहि पानी। काहु न जाना केहि दिसि गई, सरवर मथन करत सब भई।।" उस्मान—चित्रावली, पू० ४०

"बोलिन राजदीप की वारी, ग्रावहु जल मा रचौं घमारी। जब लग सीस पिता की छाँहा, खेलहि कोई नाहीं जग माहाँ॥" नूरमहम्मद—इन्द्रावती, पृ० १०४

''तीर घरिन सब चीर उतारी, घाइ धँसी सब तीर मँभारी।'' उस्मान —चित्रावली, पृ० ४७

"लागी केलि करै मँभ नीरा, हंस लजाइ बैठ होइ तीरा।
पदुमावती कौतुक करि राखी, तुम्ह सिस होइ तराइन साखी ॥"
जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० १६१

३. "साजि गेंद कौलावित रानी, सखी एक कहँ मारि परानी। हँसित स्राव घाय कै तहँवाँ, कुँवर सुजात बैठ हुत जहँवाँ।।" उस्मान— चित्रावली, प० १२२ से उनके जीवन में नवीनता एवम् जीवन का उन्मेष होता है। इन छोटी-छोटी हास-परिहासमय क्रीड़ाभ्रों का नारी के जीवन में बहुत महत्त्व रहा है।

रामचरित मानस में नारियों की केलि-कीड़ाओं का उल्लेख नहीं मिलता है, पर गीतावली में पुरुष और नारी की जलकीड़ा, फाग खेलने के प्रसंग मिलते हैं । राधो ने अपनी प्रजा के प्रमोद के लिए सुन्दर हिंडोले डलवा दिए हैं । उन हिंडोलों में कलात्मक सौन्दर्य का भी उच्चतम उदाहरण उपलब्ध है । श्रावण मास की सुखद रिमिक्सिम में जब प्रकृति और प्राणी दोनों ही प्रफुल्लित हैं, उपयुक्त समय जानकर, रूप गुण और यौवन सम्पन्न नारियों का समूह हिंडोला भूलने जाता है रे।

बसन्त के मादक सौरभक्लथ वातावरण में राम अनुज सिहत कोली में अबीर और हाथ में पिचकारी लिए फाग खेलते हैं। मृदंग आदि विविध वाद्य यन्त्रों की मधुर घ्विन में जानकी युवती समूह को लिए सस्वर पांचिर और कूमक का गान करती हुई फाग के आधातों का प्रत्युत्तर देती हैं.

केशव से काव्य में दरबारी प्रभाव के कारण नारी की केलि-कीड़ाग्रों का उल्लेख पर्याप्त मिलता है। विपिनवास में संगीत में निपुण सीता वीणा-वादन द्वारा दुख ग्रीर खेद को दूर कर प्रियतम के चित्त का प्रसादन करती हैं हैं। तत्कालीन

१. "समय विचारि क्रुपानिधि देखि द्वार श्रित भीर खेलहु मुदित नारि-नर बिहाँसि कहेउ रघुबीर नगर नारि नर हरिषत सब चले खेलन फागु देखि रामछवि श्रतुलित उमगत उर श्रनुराग्र ।"

तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, पृ० ४२४, गीतावली, पद सं० २१

 "सो समौ देखि सुहावनो, नवसत सँवारि-सँवारि । गुन-रूप-जोबन सींव सुन्दरि चली भुँडिन भारि ॥"

`` ''भूर्लाहं, भुलार्वाहं श्रोसरिन्हे गावें सुहौ गौड़ मलार । मंजीर-तूपुर-वलय-धुनि जनु काम करतल तार ।।''

तुलसी — तुलसी ग्रन्थावली, पृ० ४२१-२२' पद १८

- २. ''सोहैं सखा ग्रनुज रघुनाथ साथ, भोलिन्ह ग्रबीर, पिचकारि हाथ। बार्जीह मृदंग, डफ ताल बेनु, छिरकै सुगन्ध भरे मलयरेनु। उत जुवति-जूथ जानकी सँग, पिहरै पेट भूषन सरसरंग। लिए छरी बेंत सोधे विभाग, चाँचिर भूमिक कहें सरस राग। नूपुर-किंकिन-चुनि ग्रिति सुहाई ललनागन जब जेहि घरइँ घाइ। लोचग ग्राँजिह फगुहा भनाइ, छाँड़इ नचाइ हा हा कराइ॥'' तुलसी— तुलसी ग्रन्थावली, पृ० ४२६ पद २२
- ४. ''जब जब घरि बीना प्रकट प्रबीना, बहुगुन लीला मुख सीला।
  प्रिय जियहि रिभावे दुखन भजावे विविध बजावे गुन सीला।।''
  केशव रामचन्द्रिका- पूर्वाई, पु॰ १७३, सं० २००१ प्र० स०

राजदरबारों में नारी की प्रतिभा श्रौर कला पुरुष की विलासिता श्रौर मनोरंजन श्रंग थी। का केन्द्र थी। ग्रन्त:पुर की साज-सज्जा श्रौर विलास वस्तुश्रों की शोभा का वह एक इसी मनोवृत्ति के कारण दरबारी किव केशव ने पुंरुषोत्तम राम को श्रनेक नारियों के साथ कीड़ा करते चित्रित किया है। पन्नगी, नगी, एवम् सुर- असुरों की नारियों विविध वाद्ययन्त्रों पर श्रनेक प्रकार के भजन श्रादि का गान करती हैं। संगीत भी नारियों के मनोरंजन का एक साधन रहा होगा। हिंडोले पर संगीत की मृदु लहरी के साथ भूलना भी नारियों की केलि-कीड़ाशों में से था । रामचन्द्र श्रनेक स्त्रियों के साथ जल-विहार करते हैं, नारीगण जल में विविध कीड़ाएँ करती हैं। इस जल-कीड़ा में पूर्ण सहयोग दे, स्त्रियों सहित वह जल से निर्गत होते हैं ।

कृष्णकाव्य में ब्रज का वातावरण प्रपेक्षाकृत ग्रधिक स्वच्छन्द है। सामाजिक बन्धन एवम् परम्परा उनके जीवन को बहुत कम प्रभावित कर पाए हैं। ब्रज का वातावरण सामन्ती परम्परा के प्रभाव से परे उन्मुक्त है। वहाँ नारी पर्दा की ग्रनुगामिनी नहीं है, प्रत्युत् ग्राम के इस वातावरण में वह स्वच्छन्द विहार तथा कीड़ाएँ करती है। समाज के प्रतिबन्ध तथा मर्यादाएँ वहाँ हैं तो ग्रवश्य, परन्तु उनका ग्रक्षरशः पालन नहीं होता। ग्रालोच्य साहित्य के कृष्णकाव्य में राधा एवम् गोपीगण कभी यमुना में जलविहार करती हैं, कभी कृष्ण के साथ हिंडोला भूलनी हैं ग्रोर कभी प्रेम ग्रौर योवन की मादकता में मत्त होकर कृष्ण के साथ होली खेलती हैं। कालिदजा के तीर पर ब्रजांगनाग्रों के साथ राधा रानी स्नान करती हैं।

केशव —रामचित्रका, उत्तराई, भगवानदीन, पृ० १२७, तृ० सं० "शुभ्र होरन को सुम्रांगन है हिंडोरा लाल। सुन्दरी तहँ भूलहि प्रतिबिम्ब के तहँ जाल।।"

केशव - रामचन्द्रिका, उत्तराईं, भगवानदीन, पृ० ४३

२. ''एक दमयन्ती ऐसी हरें हिर हंस वंश एक हंसिनी सी विसहार हिये रोहिणी। भूषण गिरत एकै लेती बूड़ि बीचि बीच मीन गित लीन हीन उपमान टोहियो। श्रीड़ा सरवर में नृपति कीन्हीं वहु विधि केलि निकसे तरुणि समेत जनु सूरज किरण सकेलि॥'' केशव—रामचन्द्रिका, उत्तराई, भगवानदीन, पृ० १६४

१. "पन्नगी नगी कुमारि, श्रासुरी सुरी निहारि विविध किन्नरीन किन्नरी बजाव मानों निष्काम भिन्त शक्ति श्रप श्रापनीस देहन घरि प्रेमन भरि, भजन भेद भावै।"

उसी स्नान के मध्य वह एक दूसरे को पकड़ती हैं, तथा पानी उछालती हैं। प्रेम ग्रौर संयोग के मदोन्मत्त क्षणों में राधा ग्रौर सकल खालिनी घर-घर फाग खेलती फिरती हैं, उनमें ग्रनन्त सुहागमयी राधा सबसे ग्रधिक प्यारी है, वह समूह बनाकर नंद द्वार पर भूमक गाती घूमती है । कृष्ण ब्रजबालाग्रों के साथ हिंडोला भूलते हैं । रास के समय कृष्ण-राधा तथा ग्रन्य गोपियों का यमुना में जल-विहार करने का भी उल्लेख सुरसागर में मिलता है, संभवतः उस समय जल-क्रीड़ा बहुत प्रचलित थी ।

ग्रालोच्यकाल के रीति एवम् वीर-काव्य में वातावरण एकसा ही था। राजा भौर प्रजा दोनों ही ग्राकंठ विलास में लीन थे। तत्कालीन शिष्ट समाज का कोई ग्रादर्श न था, वातावरण में विलासिता व्याप्त थी। उस निश्चिन्त वातावरण में समाज का ध्येय खेलना ग्रीर खाना ग्रीर मस्त पड़े रहना ही था। नवाबी प्रभाव से

१. "गई ब्रज नारि जमुना तीर संग राजित कुँवरि राधा भई शोभा भीर, देखि लहर तरंग हरषीं, रहत नींह मन धीर स्नान को वे भई ख्रातुर सुभग जल गंभीर, एक एकिह धरित, भुज भिर एक छिरकित नीर सूर राधा हँसित ठाड़ी भीजी छवि तनु चीर ॥"

सूरदास—सूरसागर, सूर समिति, पृ० ६६२, १७५२।२३७०

"राधा जल बिहरति सिखयन संग

ग्रीव प्रजंत जल में ठाड़ी छिरकति जल ग्रपने भ्रंग।"

सूर-सूरसागर, सूर समिति, पृ॰ ८६२, १४४३।२३७१

 "गोकुल सकल गुवालिनी, खेलत घर-घर फाग। भमोरा भूमक रो तिनमें राधा लाड़िनी जिनको ग्रधिक सुहाग भुंडन मिलि गावत चलीं भूमत नन्द दुवार।

सूर--सूरसागर,पृ० १२३०, २८६४।३५१२

३. "भूलत मदन गोपाल हिंडोलना। नवल नवल ब्रजनारिन संग कलोलना।।"

गोविन्दस्वामी - गोविन्दस्वामी (पदावली), पू० द६

"स्याम संग खेलन चली स्यामा, सब सिखयन को जोरि चंदन श्रगर कुमकुमा केसरि, बहु कंचन घट छोरि।"

सूर-सूरसागर, दशम स्कन्ध, पृ० १२४०, प्र० २६०७।३४२४

४. "जमुना जल कीड़त नन्द नन्दन।

गोपी वृन्द मनोहर चहुँदिसि मध्य ग्ररिष्ट निकन्दन॥"

सूर--सूरसागर, दशम स्कन्ध, पृ० ६५६, १५५८।१७७६

पुरुष जहाँ तीतर लड़ाते, पतंग उड़ाते, कबूतर उड़ाते, ताश भीर गंजीफा, शतरंज ग्रीर चौपर खेलते, साँड़ों की लड़ाई देखते, वहाँ स्त्रियाँ भी गृह के विलासपूर्ण वातावरण में अकर्मण्यता से ताश गंजीफा, शतरंज, चौसर, पतंग, सग्गा-मैना पढाने तथा कहने, काव्य विनोद तथा वाद्ययन्त्रों के वादन में समय व्यतीत करतीं। इनमें से कुछ ही मनोरंजनों के उदाहरण ग्रालोच्य साहित्य में प्राप्त है।

केशव दीर्घकाल तक वैभवपूर्ण दरबारी वातावरण में रहे थे, ग्रतः उनके काव्य में इन शिष्ट नागरिक मनोरंजनों का विवरण ग्रधिक मिलता है। केशव के 'वीरसिंह देव चरित्र' में वीरसिंह देव के महल में अनेक स्त्रियाँ हैं, वह अनेक प्रकार के मनोविनोद करके कालयापन करती हैं। कोई श्रृंगार करती है, कोई सक श्रौर सारिका पढ़ती है, कोई वृक्षों को जल से सींचती है, कोई पुष्प चयन करती है, कोई मोर चुगाती है । राजा अनेक तरुणियों सहित जलकीड़ा करते हैं । दरबारी वातावरण में पले हए कवि केशव ने नारियों के शतरंज खेलने का उल्लेख कई स्थानों पर किया है। वृषभानु-कुमारी भ्रपने सखीवृन्द में बैठी चौपर खेलती हैं ।

रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों में स्त्री-पुरुष ग्रापस में ग्रांख-मिचौनी भी खेलते थे। मितराम की नायिका नायक के साथ पिछले दिवस के समान चोर मिहींचनी खेलती है। राधा और नंद-किशोर भ्रन्य सिखयों के साथ 'मिहींचनी' की ऋषिड़ा करते हैं। परस्पर ऋीडा विनोद के लिए बारम्बार वही दोनों ग्रांख-मिचौनी के चोर होते हैं । रीति युग के नागरी वातावरण में घर-घर फारसी सम्यता के प्रभाव से विलास की

- २. "भीजै वस्त्रिन सौं तिहि काल, तिनमें छूटत जल कन जाल। • पल पल मिलि कीजै बहु भोग, सदन करतु जनु वियोग।।" केशव-वीरसिंहदेव चरित, प॰ २६२
- ३. "बैठी हती ब्रजनारिन में बनि श्रीबृषभानु कुमारी सभागी। खेलत ही सखी चौपर चाल भई तिहि खेल खरी ग्रनुरागी।।" केशव - केशव पंचरतन, दीन सम्पादित, प्० १०
- ४. "खेलन चोर भिहीचिन श्राजु, गई हुती पाछिले द्यीस की नाई।" मतिराम-मतिराम प्रन्थावली, सं० कृष्णिबहारी मिश्र, प० २०६ छुवत परस्पर हेर के, राधा नन्द किसोर। सबने वेई होत है चोर भिहचनी चोर ॥"

मतिराम-मितराम ग्रन्थावली, सं० कृष्णबिहारी मिश्र, प्० ४५५ "लाल तिहारे संग में खेले खेल बलाइ। मुँदत मेरे नयन हो करन कपूर लगाइ।।"

मतिराम-मितराम ग्रन्थावली, सं० कृष्णबिहारी मिश्र,प्० २०६

१. "कोऊ उर सींचिति, तस्मूल, कोऊ तोरत फूले फूल। एकं चतुर चुगावति मोर, लीनै सारी सुक चितचोर ॥" केशव - वीर्रासहदेव चरित, पु० २६८

स्रलस छ।या छाई थी। कहा जा चुका है कि ग्रहों में नारी शतरंज स्रौर गंजीफा, ताश, चौसर स्रादि खेलती थीं। देव के काव्य में नारी ग्रपनी सिखयों के साथ शतरंज खेलती हैं। बिहारी की नायिका भी नायक के संग जलकीड़ा करती हैं। इन कीड़ाओं के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण-काव्य तथा कुछ अन्य अपवादों को छोड़ कर नारी की समस्त केलि-कीड़ाएँ ग्रह में केन्द्रित थीं। इन केलिकीड़ाओं में भी, प्राय: सम्मिलित कीड़ाओं में, नारी विलास-पूर्ति के साधन रूप में ही प्रस्तुत हुई है।

### नारी-सौन्दर्य

सौन्दर्य में मानव मन को विमुग्ध कर, उसमें विविध भाव-तरंगों को उद्वेलित करने की क्षमता है। सौन्दर्य का पारखी पुरुष, प्रकृति के प्रत्येक कण में उसका अन्वेषण करता है। प्रकृति के विश्व-विमोहन रूप के साथ ही नारी की सुन्दरता, उसके विविध अंगों की कमनीयता ने किव के काव्य में व्यंजना पाई है। प्रत्येक युग, देश और जाति के साहित्य में कामिनी की कान्ति, षोड़शी की शोभा, सुकुमारी की मनोहरता काव्य का विषय बनी, उसके वर्णन के दृष्टिकोण में चाहे विविधता और अन्तर रहा हो। आलोच्य साहित्य में भी नारी-सौन्दर्य का चित्रण मिलता है। यह परम्परा संस्कृत से आगत है। महाकिव कालिदास ने जगत के माता-पिता के श्रृंगार के मध्य पार्वती के रूप का वर्णन किया है। अध्यात्म रामायण में भी स्वयंवर के अवसर पर की सीता की छवि का विवरण है।

हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल में पृथ्वीराज रासो में सौन्दर्य का चित्रण उप-लब्ध है। सन्तों ने नारी को कामिनी रूप में ही देखा है, श्रतः उसका रूप श्रीर सौन्दर्य सुकुमारता श्रीर मोहकता उनके लिए घृणास्पद श्रीर कुरूप थी। ग्रन्य किवयों द्वारा प्रयुक्त उपमाश्रों का ही प्रयोग कर सन्त किव सुन्दरदास ने उसको ग्रत्यन्त घृणित, भय का कारण बताया । ग्रन्य सन्त किवयों ने नारी का वर्णन उसकी भर्त्सना एवम् तिरस्कार के लिए ही किया। स्वयं को 'श्रविनाशी की बहुरिया' मान कर, नारी

रोचन रंग लाली भई बिय तिय लोचन कोर ॥"

बिहारी-बिहारी रत्नाकर, पृ० ६८, दो० १४३

२. "कामिनी के देह मानो कहिए सघन बन उहाँ कोऊ जाइ सुतौ भूलिक परतु है। कुंजर है गति, कटि केहरि को भय जामें

बैनी काली नागिनीऊ फन को घरतु है। कुच है पहार, कामचोर रहें जहां साधिक कटाक्ष बान प्रान कों हरतु है। के स्नेह-स्निग्ध समर्पण, उसके अन्तर की उत्कट प्रेमाभिक्त का आभास तो दिया, किन्तु उसके सौन्दर्य के विषय में उन्होंने कुछ नहीं लिखा।

सूफी-काव्य में नारी-सौन्दर्य का चित्रण पर्याप्त एवम् नग्नरूप में मिलता है। वस्तुतः रूपक की व्याख्या के अनुसार पुरुष रूपी साधक नारी रूपी परमात्मा के जमाल, उसके सौन्दर्य का वर्णन सुनकर ही उसके लिए पागल हो उठता है। ग्रतः सूफी-कवियों ने नारी के नख-शिख और सौन्दर्य की विशद व्याख्या की । पद्मावत, इन्द्रावत, चित्रावली, मधु-मालती, माधवानल-कामकंदला ग्रादि सभी सूफी-काव्यों में नायिकाश्रों के रूप ग्रीर नख-शिख के वर्णन में प्रचलित ग्रीर ग्रप्रचलित उप-मानों का प्रयोग हुआ है। रूपक अथवा सूफी सिद्धान्तों के कारण इन सीन्दर्य चित्रणों में ग्रलौकिकता का भी समावेश हुग्रा है। इन कवियों ने समस्त नारी भ्रंगों-अपोल, नयन, नासिका, कान, केश, भ्रधर, दांत, ग्रीवा, वक्ष, जंघा, त्रिवली, बांह, उँगली, पैर, किट ग्रादि का पृथक-पृथक चित्रण किया है। मुख में सबसे पहले केशों का वर्णन हुम्रा है, केशों की किवयों ने भ्रन्थकार, बादल, नदी म्रादि से उपमा दी है किन्तु सर्वप्रिय उपमा लहराते हुए लम्बे केशों की सर्प से समा-नता दिखलाना ही है। जायसी एवम् मंभन ने केशों की विषभरे सर्पों से उपमा दी है । सुदीर्घ कृष्ण केशराशि के मध्य सुशोभित मांग की खेत रेखा को उन्होंने बादल में बिजली, कालिन्दी में कनकरेखा बताया । मुख में सबसे महत्व-पूर्ण स्थान रखने वाले नयनों को खंजनकी जोरी एवम् मछली से उपमायोग्य कहा गया 3।

सुन्दर कहत एक ग्रीर ग्रति डर तामें

राक्षस बदन षाऊँ षाऊँ ही करतु है।"

सुन्दरदास-सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ४३७

"सुन्दर कहत नारी नख शिख निंद रूप

ताहि जै सराहें तेती बड़ेई गेंवार हैं।"

सुन्दरदास — सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ४३६

१. "विसहर लुरै लेहि अरघानी।"

जायसी—जायसी ग्रन्थावली, (गुप्त) १६५३ पृ० १८५ 'गरंल भरी विषधर हत्यारी।''

मंभन-मधुमालती

२. "जनु घन महँ दामिनि परगसी।"

जायसी — जायसी ग्रन्थावली, (गुप्त) पृ० १८६

"यमुना तीर कनक जनु स्राई।"

सूर- नलदमन, पृ० ३४

३. "वर कामित चष मीत सम निमिष हेर तन जाहि, बहुरि जनम भरि मीन जिमि, पलक न लागै ताहि।"

उस्मान- चित्रावली, पृ० ७१

दोनों कपोलों की नारंगी से उपमा दी गई। नयन की शोभा-वर्द्धन में भूकुटी का महत्त्वमय स्थान उनकी सुन्दरता एवम् वंकिमता में ही है । जायसी की नायिका के रतनारे अधरों के समक्ष वन्धूक का फूल तुच्छ है । उसकी किट पृथ्वी में अपने सौन्दर्थ में एक ही है। उसमान को उँगलियाँ मूंगे की बेल के सदृश दृष्टिगत होती हैं। वरन् उनमें मूंगे के सदृश कठोरता न होकर मूंगफली सी कोमलता है । इन्द्राव्ती की किट केश के समान पतली है, चरणों पर जंघा कमल पुष्प पर क्वेत रंग वाले केले के खम्भे की सुडौलता में शोभित है। समस्त सौन्दर्थ के लक्षण उसमें विद्यमान हैं । कपोल पर शोभा पाती हुई केश की लट की उपमा धन पर दृढ़तापूर्वक रक्षण के लिए स्थापित नाग से दी है ।

इन किवयों ने अपनी नायिकाओं के रूप में अलौकिकता का वर्णन किया। पद्मावती के नयनवाणों से संसार विद्ध हो जाता है, चित्रावली का मुखचन्द्र विश्व को आलोकदान देता है, अधरों का अमृत प्राणदाता है। नूर मुहम्मद की इन्द्रावती ऐसी लावण्यमयी है कि बिना देखे ही सब उसकी सराहना करते हैं, उसके मुख

> ''सुमर समुद्र नैन दुइ मानिक भरे तरंग। श्रावत तीर जाहिं फिरि काल भँवर ते संग॥''

> > जायसी--जायसी ग्रन्थावली, पू० १८८

१. ''कँवल कपोल गोल ऋति बने।"

सूर-नलदमन, पृ० ४०

''भौहें स्याम धनुक जनु ताना, जासै हेर भार विख बाना ।'' जा० प्र० पृ० १८७

''वरुनी का बरनौ इमि बनों, साधे बान जानु दुइ श्रनी ।'' जा० ग्र०, पृ० १८८

- २. 'ग्रघरौ सुरँग ग्रमिय रसभरे, बिंब सुरँग लाजि बन फरे।" जायसी — जायसी ग्रन्थावली, पृ० १६० : गुण्त :
- ३. "विद्रुम बेलि सों ध्रागुरी दी भी, वह कठोर यह मूँगफली सी ।" उस्मान — चित्रावली, पृ० ७५
- ४. "पातर लँक केस की नाई, ताही सो सिरजा जग साईं। जँघ चरन सो ग्राचम्भो है रम्भा खम्भ कमल पर सोहै। सुन्दरता को लच्छन केते प्यारी चेरे तेरे तेते। लट कुँतल ग्रति स्यामल श्राहै, भौंह स्याम जेहि इन्द्र सगाहैं।"

 $\times$   $\times$   $\times$ 

"लिलित कपोल गुलाब लजाहीं, जग मन मधुकर सम लोभाहीं।"
नूर मुहम्मद—इन्द्रावती: हिन्दी के किव और काव्य: पृ० १०४
५. नूरमुहम्मद—इन्द्रावती, पृ० १०५

खोलने से उषाकाल भीर केश निर्बन्ध करने से सायंकाल हो जाता है ।

इन सूफी किवयों ने शुभ्रदन्त पंक्ति की उपमा हीरे, बिजली श्रादि से दी है, अधरों की वंधूक पुष्प से तुलना की है। इन्होंने नायिका को अत्यन्त कोमल श्रोर सुकुमार बताकर सुकुमारता को सौन्दर्य का श्रंग मानारे। प्रायः नयन, ग्रधर, कपोल, जंघा ग्रादि की उपमा में एक ही से भाव भिन्न-भिन्न किवयों में मिलते हैं। इन किवयों की सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से चिबुक का गढ़ा भी नहीं बचा है। फारसी प्रभाव के कारण सूफी-किवयों में नख-शिख का वर्णन, ग्रथवा नारी-सौन्दर्य ग्रंकन ग्रधिक मिलता है। पद्मावती के सौन्दर्य की क्षण-क्षण परिवर्तित होती हुई रूप-राशि को चित्र की रेखाओं में उतारने का प्रयास ग्रनेक चित्रकारों ने किया, पर वह सब ग्रसफल ही रहे3।

रामकाव्य में तुलसी ने रामचिरतमानस में नारी-सौन्दर्य का ग्रत्यन्त मर्यादित एवम् शिष्ट चित्रण किया है। ग्रपनी ग्राराघ्या माता सीता के विविध ग्रंगों का वर्णन वह खुल कर नहीं कर सके। उनकी ग्रानिवचनीय शोभा, ग्रनुपमेय सौन्दर्य को लेखबद्ध करने में किव को समस्त उपमाएँ जूठी लगती हैं। विधाता ने ग्रपनी सारी निपुणता ग्रौर चातुर्य सीता के सौन्दर्य-निर्माण में ही समाप्त कर दिया है । गोस्वामी जी ने रामायण में सूफी किवयों के समान सीता के नख-शिख का निरूपण नहीं किया, प्रत्युत उनकी समस्त शोभा का एक साथ ही वर्णन किया। उन्होंने भी हाथों की कमल ग्रौर गित की हँस से तुलना की हैं ।

 'बदन मयँक जगत उजियारा, श्रमिरित श्रधर प्राण देन हारा ।'' उस्मान—चित्रावली, पृ० ७२

''श्रुक् रूपवन्ती सुन्दर श्राहै, बिनु देखे सब ताहि सराहै। खोले मुख परभात दिखावें, खोलें केस सांभ होइ श्रावै।।''

नूरमुहम्मद-इन्द्रावती, पृ० ६०

- २. "छीर न पियै श्रतिहि सुकुमारा, पान फूल के रहिह श्रधारा।" उस्मान—चित्रावली, पृ० ७६
- ३. "सबै चितेर चित्र के हारे, ग्रोहिक चित्र कोई करै न पारै। कया कपूर हाड़ जनुमोती, तेहि ते ग्रधिक दीन्ह विधि जोती॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, : गुप्त सम्पादित : पू० ४४४
- ४. "सिय सोभा नींह जाइ बखानी, जगदम्बिका रूप गुन खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारि-ग्रॅंग-ग्रनुरागी॥" तुलसी—तुलसी प्रन्थावली, भाग १, प्०१०६
  - "सुन्दरता कहँ सुन्दर करई, छिवगृह दीपशिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहै जुठारी, केहि पटतरौँ विदेह कुमारी।।"
    - तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १००
- प्र. "सोहित सीय राम की जोरी, छिव श्टुँगार मनिह एक ठौरी ।"
  तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ११४

सीता के विवाह के अवसर पर गान गाती हुई नारियों के सौन्दर्य का अंकन भी प्रचलित उपमाओं के द्वारा ही किया है । थोड़े बहुत स्थलों को छोड़कर तुलसीदास के रामचरितमानस में नारी-सौन्दर्य का अत्यल्प वर्णन मिलता है, किन्तु उनके उत्तरवर्ती ग्रन्थों में नखशिख-निरूपण की प्रणाली को अपेक्षाकृत अधिक महत्व मिला। 'मिलिनिया', 'नउनिया', और 'बरिनियां' के सौन्दर्य-ग्रंकन की रेखाएँ अधिक मुखर हैं । प्रबन्धकाव्य रामचरितमानस की आदर्शात्मकता को निभाने में तुलसी ने नारी-सौन्दर्य वर्णन की ग्रोर अधिक ध्यान नहीं दिया, किवतावली में भी वर्णन न्यून है, यद्यपि सजीवता अधिक है। वस्तुतः तुलसी ने अपने चरितनायक एवम् आराध्य राम के ही नखशिख का विशद वर्णन किया है।

केशव रामकाव्यकार होने के अतिरिक्त रीतिकाव्य प्रणेता आचार्य भी थे। रूप और विसास वर्णन में रुचि रखने वाले रीतिकारों में नारी रूप-वर्णन को प्रवृत्ति की प्रधानता है। उन्होंने नारी-रूप-वर्णन में पृष्ठ पर पृष्ठ समाप्त कर दिए हैं। सीता के रूप-वर्णन में उन्होंने उनके सौन्दर्य के समक्ष कमल, स्वर्ण और चन्द्र कुरूप बताए हैं। सीता के सौन्दर्य-वर्णन में उनकी कल्पना मर्यादित रही है। इन्दुमती, दमयन्ती और रित विश्व-विश्वत लावण्यमयी नारियों का सौन्दर्य अहिनिशि विद्युत द्वारा वारे सँजाने पर भी सीता के सौन्दर्य की समता नहीं कर सकता । वन-यमन समय मार्ग में सीता की भुवन विमोहन छिव समस्त नारियों को विमुग्ध कर लेती है। वह परस्पर संलाप करती है, कोई सीता के मुख की कमल से और कोई चन्द्र से उपमा देती है, और कोई चन्द्र और कमल से भी सौन्दर्ययुक्त बताती

<sup>&</sup>quot;गवनी बाल मराल गति, सुखमा ग्रँग श्रवार।"

तुलसी --तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ११३

<sup>&#</sup>x27;'सिबन्ह मध्य सिय सोहत कैसे, छिव गन मध्य महा छिव जैसे।'' तुलसी—-तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ११२

 <sup>&</sup>quot;विधुबदनी सब सब मृगलोचन, सब निज तन छवि रित मद मोचिन।" तुलसी—तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० १३४

२. "बितया की सुघर मिलिनिया सुन्दर मातिह हो, किट कै छीन बिरिनिय्राँ छाता पानिहि हो; चन्द्रबदिन मृगलोचन सब रस खानिहि हो, नैन विसाल नउनियाँ भौं चमकावइ हो।"

तुलसी—रामलला नेहछू, तुलसी ग्रन्थावली भाग २, पृ० ४

३. "कोहै दमयंती इंदुमती रित रातिवन हो हिन छबीली छिव जो सिगारिये। केशव लजात जलजात जातवेद थ्रोप, जातवेद बापुरो विरूप सो निहारिये।। मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो। चन्द बहुरूप अनुरूप के विचारिये।।" केशव—रामचन्द्रिका: भगवानदीन: पु० ६६, सं० २००१

हैं । सीता का सौन्दर्य रावण-भगिनी सूर्पणखा को भी मोहित कर लेता है। वह उन्हें मयतनुजाके स्वरूप को लज्जित करने वाली सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी बताती है रे।

सीता-स्वयंवर के समय उपस्थित उनकी सिखयों की शोभा का भी वर्णन केशवदास ने किया है। रामचन्द्र की सेवा में लगी हुई सीता की सिखयाँ बिजली के समान रूप तेजमयी हैं। उनके लज्जावनत लोचन अन्य लोगों के नयनों को विजयी अभिभूत कर लेते हैं । जनकपुरी की स्त्रियाँ भी अनुपम सौन्दर्य की स्वामिनी हैं, उनके स्वच्छ कपोल दर्पण सदृश हैं, बाहें चम्पा की माला के समान सुकोमल

१. "वासो मृग ग्रंक कहैं तोसों मृगनैनी सब,

वह सुधाधर तुहूँ सुधाधर मानिये।

वह द्विजराज तेरे द्विजराजि राजै,

वह कलानिधि तुहूँ कलाकलित बखानिये ॥"

×

"वाके श्रति सीतकर तुहुँ सीता सीतकर

चंद्रमा सी चन्द्रशृखी सब जग जानिये॥"

केशव-केशव ग्रन्थावली (रामचन्द्रिका), पृ० २७७,

''सुन्दर सुवास भ्रष्ठ कोमल भ्रमल भ्रति

सीता जी को मुख सिख केवल कमल सो।"

केशव—केशव ग्रन्थावली (रामचन्द्रिका), पू० २७८

'देखें मुख भावै श्रनदेखई कमल चन्द,

ताते मुख मुखे सखी कमलै न चंद री।"

केशव-रामचन्द्रिका, पु० १४७

X

२. "मय की सुता धों को ह्वै, मोहिनी ह्वै मोहै मन श्राजु लों न सुनी सु तौ नैनन निहारिये। देव दुति दामिनी हू नेह कामिनी हू एक लोम ऊपर पुलोभजा निहारिये।"

 $\times$   $\times$   $\times$ 

''सात दीप सात लोक, सातहु रसातल की तीयन के गोत सबैं सीता पर वारिये।।

केशव-केशव ग्रन्थावली, पू० २८७

 "तँह सोभिजें सिख सुन्दरी जनु दामिनी वपु मंडिकें। घनश्याम को तनु सेवहीं जड़ मेघ श्रोघिन छंडिकें।

केशव-केशव प्रत्थावली, पु० २६१

"मुख एक है नत लोल लोचन लोक लोचन को हरें जनु जानकी सँग सोभिजै शुभ लाज देहींह को घरे।"

केशव - केशव प्रन्थावली भाग १, (रामचन्द्रिका), प० २६१

हैं, नयनों की दृष्टि में कस्तूरी की श्यामता श्रीर कपूर की शुश्रता है । उन कोमलांगी नारियों को चलते समय महावर ही भारस्वरूप प्रतीत होता है, उनकी स्वयंसिद्ध सुन्दरता को किसी प्रसाधन एवम् वाह्य श्रृंगार की श्रपेक्षा नहीं है । सीता के रूप-वर्णन की मर्यादा निभा कर किव की, रीतिकाल के श्रृंगारी वातावरण में पोषित, मनोवृत्ति श्ररिपत्नी मन्दोदरी के श्रंगों का नग्न चित्रण करने में संकोच नहीं करती है ।

कृष्णकाव्य रागानुगा, प्रेमलक्षणा भिन्त को लेकर चला। उसमें कृष्ण ग्रौर राघा तथा ग्रन्य गोपियों के प्रेम का चित्रण है। इस प्रेम के ग्रालम्बन ग्रौर ग्राश्रय हैं, चंचल खंजरीट नयनी राघा ग्रौर कृष्ण। ग्रतः स्वभावतः ही सौन्दर्य-निरूपण ग्राधिक मिलता है। कृष्ण ग्रौर राधा की प्रणय-लीला के चटकीले चित्रों में दोनों के सौन्दर्य-वर्णन की प्रधानता है। ग्रपने लावण्य ग्रौर मोहन रूप से राधा यशोदा को भी ग्राकिषत कर लेती है, उसके खंजन से गतिशील, कमल-विनिन्दित नयन जसुमित को लुभा लेते हैं ।

शरद-ज्योत्स्ना में रास के समय कृष्ण की प्रिया राधा की श्री श्रपूर्व है। श्रालस्यपूर्ण, निन्द्रालस नयन उसके मुख के सौंदर्य का परिवर्द्धन करते हैं, चंगकक्ली-सी श्वेत नासिका है। ग्रंजन, एवम् प्रसाधन रहित ग्रानन, पूर्णिमा का समस्त कलाग्रों से पूर्ण चन्द्र लगता है। किव ने ग्रपनी ग्राराध्या के समस्त ग्रंगों का वर्णन किया है। तुलसी के समान उसका सौन्दर्य वर्णन मर्यादित नहीं है ।

- १. ''ग्रमल कपोलै स्रारसी बाहुइ चंपकमार । श्रवलोकनैबिलोकिजे मृगमदमय घनसार ॥'' केशव —केशव ग्रन्थावली (रामचन्द्रिका), पु० २५६
- २. ''गति का भार महाउरै ग्रंग ग्रंस के भार। केशव नखशिख शोभिजै सोभाई सिंगार॥''

केशव —केशव ग्रन्थावली, पृ० २५६

३. "छुटी कण्ठमाला लुरैं हर टूटे, खसें फूल फैले लसे केश छूटे। फटी कंचुकी किंकिनी चार छूटी, पुरी काम की मनो रुद्र लूटी। बिना कंचुकी स्वच्छ वक्षोज राजैं, किथौं सांचह श्रीफले सोम साजैं। किथौं स्वर्ण के कुंभ लावण्य पूरे, वशी रुर्ण के चूर्ण सम्पूर्ण पूरे।"

केशव—केशव प्रन्थावली भाग २, प्०३३१

४. ''नैना तेरे जलजजीत हैं खंजन तें ग्रति नाचै। चपला ते चमकित ग्रति प्यारी कहा करैगी स्यामिह।'' सूर—सूरसागर, पृ० ५११, पद० ७१८-१३३४

प्र. "ग्रालस उनीदे नेन, लागत सुहाए नासिका चंगक कली कौ ग्रली भाए। सूरदास ने राधा के स्वरूप वर्णन में समस्त प्रचलित उपमानों का प्रयोग किया है। मोहन की प्रेयसी राधा रूप ग्रौर सौन्दर्य-सिन्धु से मंथन कर निकाली हुई अनु-पम युवती है। उनका ग्रानन चन्द्रमा से ग्रधिक सौन्दर्य-युक्त है। किव ने सौन्दर्य का चित्रमय सजीव तथा यथावत वर्णन किया। उसका मांसल ग्रौर शरीरी रूप ही खंजन, मृग की ग्रुस्ता का खण्डन करता है। ग्रधर बिंब बन्धूक पुष्प को लिजत करने वाले हैं, दसनों की कुन्दकली, केशों की ग्रहि से, बाहुग्रों की मृणाल से, किट की सिंह से, जंघा की केला-खम्भ से परम्परागत उपमा दी है ।

सूर की उपास्या राधा रानी के भुवन-विमोहन सौन्दर्य का दर्शन नयनों को शान्ति एवम् शीतलता प्रदान करने वाला है। उसके विकसित सरोज से ग्ररुण नयन पाप का नाश करने वाले हैं । वृषभानुनंदिनी के नयनों की चंचलता, विशालता देखकर मृगों ने निश्चिन्त कीड़ा विहार करना छोड़ दिया, श्रवगुन्टन से श्रनावृत नयनों को निहार कमल मुरभा गए श्रीर गर्वीली रित भी राधा के पैरों पर विनया-वनत है । किव नयनों की वंकिमता, भौहों की कुटिलता, विमोहक शक्ति पर पद

बदन-मंजन तें ग्रॅंजन गयो ह्वं दूरि
कलंक रहित सिस पून्यों ज्यों कला पूरि ।
गिरित लता है भई यह तो हम सुनि
कंचन लता तें भए हैं गिरिवर पुनि ।''
सूर—सूरसागर भाग १, पृ० ६३३, पद १०७६-१६६४

- १. "खंजरीट मृगमीन की गुरुता नैनिन सबै निवारी,
  भृकुटि कुटिल सुदेश शोभित श्रित मनहुँ मदनधनु धारी ।
  भाल बिसाल, कपोल श्रिषक छिव नासा द्विज मदगारी,
  श्रधर बिब-बन्धूक-निराइर, दसन कुन्द-श्रनुहारी ।
  परम रसाल श्याम, सुखदायक बचनिन सुनि, पिक हारी ॥
  कबरी श्रिह जनु हेम खंभ लगी ग्रीव कपोत बिसारी।
  बाहु मृनाल जु उरज कुम्भ गज निम्न नाभि सुभ गारी,
  मृग नृप खीन सुभग किट राजित जंघ जुगल रंभा री।
  श्रदन रुचिर जु बिड़ाल-रसन सम चरनतली लिनता री।"
  सूर-स्रसागर प्रथम खण्ड, सूरसिनित, पृ० ६८३, पद ११६७।१८१४
  - "िकसोरी देखत नैन सिरात बिल बिल सुखद मुखारिवन्द की चन्द्र-विंब दुरिजात श्रद्यमोचन लोचन रतनारे, फूले ज्यों जलजात।" सूर— सूरसागर प्रथम खण्ड, सूर सिमिति, पृ० ६८६, पद १२०६।१८२४
  - "तब ते मृगनि चौकरी भूली उघरचौ बदन सहज घूँघड पट सकु वे कमल कुमुदनी फूली,

लिखता गया । नयनों की निशंकता, चंचलता, विशालता, मोहकता स्नादि विशेष-ताग्रों का पृथक उल्लेख किया गया है ।

जिस राधा के नाम को सुनकर हिर उसके नाम का ही मन्त्र जपने लगते हैं, उन राधारानी का रूप ग्रीर सौन्दर्य ग्रसाधारण होना स्वाभाविक ही है। उनके शरीर के विभिन्न ग्रंगों से जो उपमाएँ दी जाती हैं वह उस शोभाभार वहन में ग्रशक्य है । कृवि सौन्दर्योपासक है। यद्यपि मंजन उपरान्त धुले हुए मुख को वह पूर्णचन्द्र बताता है, पर वस्तुत: सँवारे हुए कृत्रिम सौन्दर्य से उसे ग्रधिक ग्राकर्षण है। तभी किव के नारी सौन्दर्य-वर्णन में प्रसाधन एवम् श्रृंगार द्वारा परिविद्धित सौन्दर्य का चित्रण ग्रधिक मिलता है ।

परमानन्ददास ने तो नन्दरानी ही के दही बिलोने के समय के सौन्दर्य का चित्रण किया है। दिध-मन्थन समय हाथों एवम् पैरों के संचालन से कंकण श्रौर नूपुर

> निरखि भोंहै मनमथ मन काँप्यो, छूट्यो घनुष भुजा भई लूली सूरदास रति पाइ पलोटति, हुती जो गरब हिंडोरै भूली ।'' सूर—सूरतागर प्रथम खण्ड, सूरसिनति , पृ० ११६०, पद २२७१।३३५६

१. "राधे तेरे नैन किथौं मृगबारे

रहत न जुगल भौंह जूये तें, भजत तिलक रथ डारे जदिप ग्रलक ग्रंजन गहि बांधे, तऊ चपल गति न्यारे।"

सूर—सूरसागर भाग २, सूर समिति, पृ० ११६०, पद २७४०।३३४=

श्रलक तिलक छवि चित्रलिखी सी स्नृति मंडल तोटंक।"

सूर—सूरसागर भाग १, सूर समिति पृ० ११६१, पद २७४४-३३६२ ''राधे तेरे नैन किथों रो बान ।''

सूर—सूरसागर भाग २, सूर सिमिति, पृ० ११६१, पद २७४२।३३६० २. ''राधे तेरे रूप की ग्रधिकाई

जो उपमा दीजै तेरे तनु तामें छिव न समाइ, सिंह सकुचि, सर विरथा भरत दिन, बिनु सोइ तीर सुलाइ; सिंसउ घटत, हेम पावक परै, चंपक रहे कुम्हलाई।''

सूर—सूरसागर भाग २, सूर समिति, पृ० ११७०, पद २७७६।३३६४ ३. "विराजति राघा रूप निधान

सुंदरता की पुंज प्रगट ही, को पटतर तिय भ्रान, सिंदुर सीस, माँग मुक्ताविल कच कमनीय विनान; मतह चन्द्र मुख कोपि हन्यौ, रिपु-राहु विषम बलवान, तरल तिलक ताटंक गंड पर भलकत कल बिबि कान।"
सूर—सूरसागर भाग २, सूर सिमिति, पृ० १०६६, पद २४४५।३०६३

की मिश्रित व्वित प्रमुदित श्यामसुन्दर के यश का गान करती है । कुम्भनदास को भामिनी के सिर के बिखरे हुए सुमन नभ के नक्षत्र प्रतीत होते हैं, श्रौर निर्वन्ध कृष्ण केशों में छिपा हुआ मुख काले बादलों में चन्द्र सदृश दृष्टिगत होता है रे। मुख पर नयन शरद कमल पर खंजन से दिखाई पड़ते हैं ।

कृष्णकाव्य में नारी-सौन्दर्यं का वर्णन श्रृंगारपरक अवश्य है, पर वह परमानंद स्वरूप श्रीकृष्ण, वेद-ऋ चा एवम् उनकी आह्वादिनी शक्ति राघा का श्रृंगार है। लौकिक प्रतीत होते हुए भी वह अलौकिक है। रीतिकाव्य तथा वीरकाव्य की परिस्थितियाँ समान थीं। वैभव एवम् विलास की पृष्ठभूमि में, मदिरा की मादक हिलोरों एवम् मधुबाला के नृत्य के मध्य नारी-सौन्दर्य पूजा और उपासना की वस्तु न हो कर खिलवाड़ और बाजारू इश्क का विषय था।

श्रालोच्यकाल के वीर-काव्य में नारी-सौन्दर्य-चित्रण श्रत्यत्य है। उसमें नारी-सौन्दर्य वर्णन में कोई नवीनता न होकर प्रचलित श्रौर परम्परागत उपमानों द्वारा ही सौन्दर्य की व्यंजना का प्रयास किया गया है। जटमल की पिद्यानी मृगनयनी, पिकबैनी, सिंह-सी किट वाली, हीरे से दंत वाली एवम् भौहों की वंकिमता में श्रनु-पम है । उसकी सुकुमारता श्रौर कमनीयता विश्वदुर्लभ है, वह पान से भी क्षीण है। उस चम्पकवर्णी सुरंग नारी के पग तलों में कमल देखकर सुर नर मुनि वन्दना एवम् सेवा करते हैं । राजा वीरसिंह के श्रन्तःपुर की कोमलांगियों के वर्णन में

परमानन्द पदावली, श्रष्टछाप पदावली, सं० सोमनाय गुप्त, पू० ६२

१. "प्रात समय गोपी नन्दरानी मिश्रित धनि उपवर्ताह श्रीसर दिध मन्यन श्रीर मथानी; तीक्ष्ण लोल कपोल विराजत कंकण नुर कुणित एक रस, रज्जु करषत भुज लागत छविं गावत मुदित इयामसुन्दर यश; चंवल, श्रवपल कुच हाराविल, वेणी चाल खिसत कुसुमाकर, मिण प्रकाश नहिं दीप श्रपेक्षा, सहजभाव राजत ग्वालिन धर।"

२. "तेरे शिर कुसुम बिथुरी रह्यों भामनी मानो नभ शिश तार, इयाम श्रलक छूटि रही री वदन, चन्द छिपचौ मानो बादर कारे।" कुम्भनदास—(कुम्भनदास पदावली) श्रष्टछाप पदावली, पृ० १४२

३. कुम्भनदास--कुम्भनदास पदावली, म्रब्टछाप पदावली, पृ० १४४

४. "मृगनैन वैण कोकिल, सरस केहर लंकी कामिनी, ग्रधर लाल हीरे दसण भ्रोह धनु धन धनकिल मेवार ।" जटमल—गोरा बादल की कथा, (ग्रयोध्याप्रसाद) पृ० ३, १६६१ प्रयाग

 <sup>&</sup>quot;पानह ते पातरी प्रेम पूरण सो भालें।"

<sup>. × × × × 
&</sup>quot;पदम चरण तल रहै, देख सुर नर मुनि टालै मही।"
जटमल—गोरा बादल को कथा, (ग्रयोध्याप्रसाद) पु०१२

केशव उनको चंचल चितवन वाली, निश्चल हृदय वाली सुन्दर निपुण, मृदुल और कठोर उरजवाली स्वाभाविक रूप से हृदय को हरने वाली बताते हैं । रीति के प्रभाव के कारण सौन्दर्य और वस्त्राभूषण दोनों का विवरण साथ-साथ चलता है । भूषण ने नारी-सौन्दर्य का निरूपण वैभव की पृष्ठभूमि में किया है ।

रीतिकाव्य में नारी-सौन्दर्य-वर्णन प्रमुख हो गया है। निश्चिन्त जीवन से उद्भूत विलास की भावना के कारण जन जीवन ग्रौर काव्य दोनों में ही नूपुर की स्तभुन ग्रौर विलास की रागिनी व्याप्त थी। कृष्ण-काव्य के कृष्ण ग्रौर राधा सामान्य नायक-नायिका होकर विविध प्रकार से रसकेलि करते। नारी-सौन्दर्य उपभोग ग्रौर विलास का साधन था। विलासप्रिय नरेन्द्रों के ग्राश्रय में श्रृंगारी किव प्रभुप्रसादन के लिए जिस मुक्तक काव्य का मृजन कर रहे थे, उसमें नारी के नख-शिख-वर्णन की बहुलता ग्रौर प्रधानता थी। नारी का शरीर, उसकी शोभा ग्रौर सौन्दर्य शाब्दिक कीड़ा, विलासभावना एवम् दुर्वासना का केन्द्र बन गए थे। रीतिकाव्य में नारी के प्रति दृष्टिकोण में कोई दुराव ग्रथवा छिपाव न होने के कारण सौन्दर्य वर्णन स्पष्ट ग्रौर शारीरिक ही है। रीति किवयों का सौन्दर्य वर्णन नारी के श्रृंगारी, कामोत्तेजक रूप की ग्रोर ही इंगित करता है, उस सौन्दर्य में पावनता एवम् श्रुचिता के दर्शन में वह ग्रसमर्थ हैं। रीति किवयों का वर्णित सौन्दर्य ग्रकृतिम ग्रौर स्वाभाविक सौन्दर्य न होकर नाना वस्त्राभूषण चीर, ग्रौर रत्नों द्वारा प्रसाधित है, यद्यपि एकाध किवयों ने नारी की सहज स्वाभाविक शोभा का भी वर्णन किया है ।

- २. "सुचि सुरिम सकोमल सारी, कव्वरि मनु नागिनी कारी, सिर मोती माँग सुराजै, रावरी कनक मय राजै।" कमान—राजविलास, पू० १०४, ७वाँ विलास
- ३. "मुख नागरिन के राजहीं कहुँ फटिक महलान संग मै
   विकसत कोमला कमला मानहुँ अमला गंग तरंग मै।"
   भूषण—शिवराज भूषण, भूषण ग्रन्थावली, पृ० १३
- ४. "लाल मनरंजन के मिलिबे कों मंजन के चौकी बैठि बार सुखबित वर नारी है। अंजन, तमोर, मिन, कंचन, सिगार, बिन सोहत प्रकेली देह शोभा के सिगारी है। सेनापित सहज की तनकी निकाई ताकी देखि के दृगन जिय उपमा विचारी है।

१. "ग्रचल चित्त वितवन चलबनी, सुन्दर चातुर तन मन धनी उर ग्रन्तर मृदु उरज कठोर, सुद्ध सुभाव भाव चितचोर।" केशव—वीर्रालहदेव चरित, श्यामसुन्दरदास द्विवेदी, पृ० २६६ २०१३ प्र० सं०

नायिकाभेद एवम् अलंकरण की प्रवृत्तियों की प्रमुखता होने के कारण प्रायः नारी के रूप का वर्णन विविध नायिकाओं के ही रूप में हुआ है, और किवयों ने उसमें अलंकारों का चातुर्य दिखाने की ओर अधिक ध्यान दिया है। ये सभी नायिकाभेद के प्रमुख किव हैं। नायिका-भेद के विविध भेदोनभेदों में वयः-सिध के प्रति इन रीतिकालीन किवयों को विशेष मोह है। शिशुता और तारुण्य के संगमकाल के अनुपम लावण्य के अंकन के लिए बिहारी और सेनापित दोनों ही प्रयत्नशील हैं। इन किवयों के अनुसार नायिका की परिभाषा ही है अपनी अमनीय देहकान्ति, छिव से मानव मन को अधिकाधिक लुभा लेने वाली कामिनी। उसके अंग कुंदन से भी उज्जवल और शुभ्र हैं, उसके अलस नयनों की दृष्टि में विशास की अरुणिमा है, उसकी स्मित्ति के मधुर मिष्ठान्त ने सभी को बिना मोल लिए ही वशीभूत कर लिया है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि ज्यों-ज्यों उसके समीप जाइए उसकी शोभा और भी अधिक प्रतीत होती है । इस परिभाषा में

ताल गीत बिन, एक रूप के हरति मन परवीन गाइन की ज्यों म्रलायचारी है।"

> सेनापति—कवित्त रत्नकार, उमाशंकर शुक्ल, पृ० ४८ तरंग २ ५४ कवि, १६४८ प्रयाग

१. "लोचन जुगल थोरे-थोरे से चपल सोई सोभा मंद पवन चलत जलजात की। पीत है कपोल तहाँ ग्राई ग्रक्ताई नई ताही छिवि करि सीस ग्राभा पात पात की। सेनापित काम भूप सोवत सो जागत जिज्ज्वल विमल दुति पैये गात गात की। संसव निसा ग्रथौत जौवन दिन उदौत बीच बालवधू भाँई पाई परभात की।"

सेनापनि—कवित्त रत्नाकर, तरंग दो, कवित्त २६ "छुटी न सिसुता की भलक, भलक्यौ जोजनु ग्रंगु, दीपति देह बुहुन मिलि दिपति ताफता रंग।"

बिहारी — बिहारी रत्नाकर, टीकाकार रत्नाकर, पृ० ३४, दो० ७० २. "क्यों क्यों निहारिए नेरे ह्वै नैननि

त्यों त्यों खरी निकसै री निकाई।"

मतिराम---मतिराम ग्रन्थावली, पृ० २७४

"मालती की भाल तेरो तन को परसपाइ, भ्रौर मालतीन हूँ तें ग्रधिक बसाति है। सोने तें सरूप, तेरे तन को अनूप रूप। जातरूप-भूषन तें ग्रौर न सुहाति है।।

सेनापति-कवित्त रत्नाकर, पु० ४०, कवित्त २८

श्राई हुई इन नायिकाश्रों के प्रत्येक ग्रंगों का पृथक-पृथक वर्णन हुग्रा है। नायिका के कपोल पर भ्रमर सदृश ग्रंकित तिल की शोमा निरूपण में ही शतक लिखे गए। गोरे मुख पर का तिल ही इन श्रंगारी किवयों के लिए पूज्य हो जाता है, श्रोर उसकी सालिकराम से उपमा दी जाता है । नयनों की तीक्ष्णता, विशालता, चंचलता पर इन किवयों ने पृथक पद किवत एवम् दोहे लिखे। ग्रंगों का गौरवर्ण उपमा श्रोर वर्णन का विषय बना। शरीर के विविध वर्णनीय ग्रंगों में नयन, कपोल, केश, ग्रधर, दिते, भौ, किट, जंघा ग्रादि हैं। नायिका के तीन रंग के तीखे, मायावी, नयन, मीन श्रोर कमल को लिजत करते , कहीं रीतिकालीन प्रसाधन की बहुलता की प्रवृत्ति में ग्रंजन रंजित, खंजन, मीन, हरिण विजयी नयन तीक्ष्ण, चंचल ग्रीर ग्राकर्षक बने हैं । कर्ण विलंबित कामराज के बालक के समान नायिका के दृगों ने दर्शन की पिपासा को प्रबल श्रोर न बुक्तने वाली कर दिया। यह नयन ही विविध भावनाग्रों, मानिसक ग्रवस्थाओं के ग्रिमव्यंजक हैं । यह नयन मीन मद-भंजन, श्रोर मुख पर चन्द्र के ग्रंक में दो कमल सदृश शोभायुक्त हैं। यह तीक्ष्ण, बिना काजल के ही श्यामल नयन चंचलता के प्रतीक हैं, ग्रीर कर्ण-विलम्बित यह नयन नागर नरों को ग्रवना शिकार बनाते हैं । इन किवयों ने नैनों के सौन्दर्य के ग्रितिरक्त, उनके

- १. "गोरे मुख पर तिल बसै ताहि करों परनाम । मानहु चन्द विछाइ के बै ठे सालिकराम ॥" शेख सुबारक—तिलशतक, श्रतकशतक, सेलेक्श फाम हिन्दी लिटरेचर १५४ पृ०, पोथी ४, भाग १
- २. ''सायक सम मायक नयन, रंगे त्रिविघ रंग जात । भरकौ विलिख दुरि जात जल, लिख जलजात लजात ।।'' बिहारी —बिहारी रत्नाकर, टीकाकार (दीन) पृ० २६, दो० ५५
- "ग्रंजन सुरंग जीत खंजन, कुरंग, मीन नैक न कमल उपमा को नियरात है।"

× × ×

"कान लौं विसाल कामभूप के रसाल बाल तेरे दृग देखे मेरौ मन न श्रघात है।"

सेनापति—कवित्तरत्नाकर, पृ० ३३, तरंग २, कवित्त १

४. "बहके, सब जिय की कहत ठौर कुठौर लखें न। छिन ग्रौरें, छिन ग्रौर से, ए छिवछाके नयन॥" बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० ५, दोहा ६०

प्र. "खेलन सिखाए, प्रलि, भले चतुर ग्रहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरिन शिकार।"

बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पू० २४, वो० ४५

गुण और प्रकृति एवम् प्रभाव का भी वर्णन किया है ।

कालिन्दी की घार श्रीर श्रलिमाल से कृष्ण स्निग्ध, दीर्घ, घने केशों विशोभा का भी मुख शोभा में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन कियों ने दन्त, ग्रीवा, किट, श्रधर, चिबुक बाहुमूल को सुन्दरता का सहायक माना हैं। किट का सौन्दर्य सूम का दान, मित्रमूढ़ के ज्ञान जैसे नए उपमानों द्वारा व्यंजित किया गया है । किव की श्रृंगारपूर्ण दृष्टि ने नारी-सौन्दर्य पर काम-भाव का श्रारोप किया है, उसे भामिनी के बाहुमूल काम पीड़ा का हरण करने वाले प्रतीत होते हैं । नारी के श्रहण श्रधर उसे श्रमृतपूर्ण दृष्टिगत होते हैं । इनके दृष्टिकोण से यौवन के उद्दाम

''पैने म्रनियारे कै सहज कजरारे दृग, पोट सी चसाई चितवन चंचलाई की ।''

देव---शब्द रसायन, पृ० ७१

"रूप गुन मद उन्मद नेह तेह भरि छलबन म्रातुरो, चटक चातुरो पढ़ें ।

घूमत घुरत, गरबीले न मुरत नैको प्रानन सो खेले ग्रलबेले लाड़ के बढ़े ।

मीन कंज खंजन कुरंग मात शृंग को

सीचे घनानन्द खुले संकोच से मड़े ॥" घनानन्द—घनानन्द ग्रन्थावली, सं० विश्वनाथप्रसाद, पृ० १८

 "सहज सचिक्कन, स्याम रुचि, सुचि सुगन्ध सुकुमार। गनतु न मनु पथु श्रपथु लाखि बिछुरे सुथरे बार।।"

बिहारी --बिहारी रत्नाकर, पृ० ४४

२. "सूम कैसो दानु, मित्मूढ़ जैसो ज्ञानु गौरी गौरा जैसों मान मेरे जान समुदित है।

कौन है सँवारो वृषभानु की कुँवारी यह जाकी कटि निपट कपट कैसो हितु है।।"
केशव—केशव ग्रन्थावली, (सं० विश्वनाथप्रसाद), पृ० २००,

शव—कशव प्रन्थावला, (स० विश्वनायप्रसाद), पूर्व २०७, १९५४ प्र० सं०

केसोशस गोरे गोल कामसूल हर
भामिनी के भूजमूल भाइ से उतारे हैं।"
केशव—केशव ग्रन्थावली, (सं० विश्वनाथप्रसाद), पृ० २०१

४. ''अरुन ग्रवर ग्रति सुबुधि सुघा के घर कोमल ग्रमल दल दुति छोनि लोनी है।'' केशव—केशव ग्रन्थावली, (सं० विश्वनायप्रसाद), पृ० २०३ वेग से तरंगित कुंदनाभ ग्रंगों की सार्थकता प्रियतम स्पर्श ही में है । नारी-सौन्दर्थ केवल ग्रानन्द एवम् भावना के सन्तोष का उपकरण न होकर शरीर की ग्राकांक्षा की पुष्टि के लिए है। यद्यपि इन्होंने नारी-सौन्दर्थ के सुन्दरतम् चित्र ग्रंकित किए, पर यह सब वासनात्मक छाया लिए हैं। सौन्दर्थ में केवल सुन्दरतम् का योग है, सत्यम् ग्रौर शिवम् उससे दूर है।

रीतिकालीन वातावरण में सुकुमारता ग्रौर कमनीयता को नारी-सौन्दर्य का ग्रंग माना गया। वह सौन्दर्य पुष्प को भी विनिन्दित करने वाली कमनीयता से पूर्ण है। उस भुवन विमोहन सुकुमार गात में गुलाब की पंखुरी की स्निग्ध को एलता ग्राघात पहुँचाती है, गुलाब के भँवा से भी छाले पड़ने की ग्राशंका है, पान खाने से बनी हुई लीक भी उसकी पारदर्शक ग्रीवा में स्पष्ट है । इन वैभव ग्रौर विलास में पली हुई सत्य ग्रथवा यथार्थ की छाया में परे सुख के हिंडोले भूलती हुई नायिका के ग्रंग अनुपम हैं। तुलसीदास के कथन को अमपूर्ण सिद्ध करती हुई कौंहर सी एड़ियों की लालिमा ग्रौर ग्रंगों की सुखदायिनी शोभा निहार कर स्वयं नारी ही विमुग्ध हो उठती है ।

१. "कुन्दन के ग्रंग, नव जोबन तरंग उठै, उरज उतंग धन्य प्यारो परसतु है।" देव—शब्द रसायन, (जानकीनार्थीसह मनोज), पृ० ७०, ७१, सं० २०००, इलाहाबाद

२. "में बरजी कै बार तू इत कित लेत करौंट, पंखुरी लगें गुलाब की परिहै गात खरौंट।"

बिहारी — बिहारी रत्नाकर, (दीन), पृ० १०, दो० २५६ "छाले परिबैक डरतु सकै न हाथ छुवाइ,

भिभकते हियै गुलाब कै भावा भावीयत पाइ।।"

बिहारी - बिहारी रत्नाकर, (दीन) पृ० १०

"लावत समीर लंक लहकै समूल श्रंग

फूले से दुकूलिन सुगन्ध विथरचौ परै।"

देव--शब्द रसायन, पु० ७७

३. "कौंहर सी एड़ीन की लाली देखि सुभाइ पाइ महावर देइ को स्राप भई बेयाइ॥"

बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० २४, दो ४४ "ग्राइ हुती ग्रन्हवावन नाइनि सोधें लिये वह सूचे सुभाइनि, कंचुकी छोरि इते उबटेंबों, इंगुर ते ग्रंग की सुखदाइनि । देव सरूप की रासि निहारत, पांय से सीस लौ सीस ते पायनि, ह्वं ठौर ही ठाढ़ी ठगी सी, हंसे कर दे ठोढ़ी ठकुराइन ॥"

देव - शब्द रसायन, जानकीनाथसिंह, पु॰ ४५

इस प्रकार विभिन्न धाराश्रों के किवयों के नारी-सौन्दर्य-श्रंकन की समीक्षा करने से सुस्पष्ट है कि इन सभी किवयों ने गृह की सीमा में केन्द्रित रहने वाली नारी के सौन्दर्य का ही चित्रण किया है। रीति-काव्य में नारी के सौन्दर्य का वर्णन इस मांति किया गया है, कि वह कामोद्दीपन में सहायक हो सके। श्रन्य किवयों के सौन्दर्य-वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन समाज में भावों के स्थान पर शारीरिक सौन्दर्य को प्राधान्य दिया जाता था।

### वस्त्राभूषण ग्रौर शृंगार के साधन

सम्यता के शैशव से ही मानव में अपने को सजाने, सँवारने, विविध प्रसाधनों द्वारा सौन्दर्य-वर्धन करने की प्रवृत्ति रही है। सम्यता के प्रभात में पत्थर और अन्य धातुओं के अनगढ़ टुकड़े उसके रूप और सौन्दर्य का परिवर्द्धन करते रहे हैं। सम्यता के विकास के साथ ही इन साधनों और वस्त्राभूषणों की संख्या परिवर्द्धित होती गई। स्वभावतः ही नारी अपनी सुन्दरता की वृद्धि और प्रसाधन के प्रति अधिक जागरूक रही, अतः उसके वस्त्राभूषणों में वृद्धि होती गई। बहुमूल्य वस्त्र, सुन्दर भूषण एवम् प्रसाधन के अन्य साधनों की संख्या तत्कालीन सम्यता की कसौटी होती है। काव्य में जीवन, उसके विविध व्यापारों की ही अभिव्यंजना होती है। अतः काव्य में नारी के सौन्दर्य अंकन के साथ ही उसकी शोभा की अभिवृद्धि में सहायक वस्त्राभूषण एवम् प्रसाधनों का विवरण भी मिलता है। आलोच्य-काल के साहित्य में नारी के प्रगुंगार के साधन, वस्त्राभूषणों के वर्णन से उस समय के समाज की आर्थिक स्थिति, सम्यता, कृत्रिमता को प्रधानता देने की प्रवृत्ति तथा विलासिता की भावना का परिचय मिलता है।

संतों ने दाम्पत्य भाव के प्रतीक द्वारा ग्रपनी भावनाग्रों का पत्नी श्रथवा प्रेयसी के साथ तादात्म्य किया है। उनके भावप्रधान काव्य में नारी रूप ग्रथवा उसके प्रसाधन के विवरण का ग्रभाव ही है। सूफी काव्य में किवयों ने लौकिक प्रेम द्वारा ग्रलौकिक प्रेम को व्यक्त किया है। ग्रतः उनके काव्य में स्वभावतः ही लौकिक जीवन का, उसकी वैभव विलासमयी पृष्ठभूमि में, ग्रंकन किया गया है। उनके नारी-सौन्दर्य, नखिशख-निरूपण के साथ ही, उसके वस्त्रों, विविध प्रृंगार के साधनों का भी विस्तृत चित्रण हुग्रा है। भारतीय परम्परा एवम् कामशास्त्र में मान्य षोड़ष प्रृंगारों का उल्लेख सूफी काव्य में यत्र-तत्र मिलता है।

सूफी काव्य का प्रस्फुटन फारसी संस्कृति के ग्रंक में, वैभव की स्विप्तिल छाया में होता है। समस्त सूफी नायिकाएँ राजभवन की कोमलांगियां हैं, वैभव ग्रीर विलास के समग्र साधन उन्हें सुलभ हैं। ग्रतः उनके प्रसाधन में बारह ग्राभरण

 <sup>&</sup>quot;पुनि सोरह सिगार जस चारिहुँ जोग कुलीन। दोरघ चारि चारि लघु चारि सुभर चहुं खीन॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, (गुप्त) पु० ३२२

२. "जो न सुने तौ श्रव सुनु बारह श्रभरन नाउँ।" जायसी—जायसी ग्रन्यावली, (गुप्त) पृ० ३२१

भ्रौर सोलह श्रृंगारों का समावेश स्वाभाविक ही है। वस्तुतः जायसी ने सोलह श्रृंगार एवम् बारह भ्राभरणों को एक ही में मिला दिया है। बारह भ्राभरण नूपुर, किंकिनी, वलय, श्रंगूठी, कंकण, हार, कंठश्री, बेसर, खूंट या बिरिया, टीका, सीसफूल है। उनका वर्गीकरण भ्रवेष्य भ्रारोप्य भ्रौर क्षेप्य में किया जाता है ।

सुसज्जित पद्मावती पूणिमा की रात्रि की शशि प्रतीत होती है। पहले उसने शरीर को धोकर स्नान किया, पुनः वस्त्र पहने। ग्रपने सुदी घं केशों का उसने विन्यास किया, मांग को सिन्दूर रंजित किया पुनः उसे मुक्ता ग्रीर मानिक के चूरे से सजाया। ग्रनेक प्रकार के सुवासित वस्त्रों को धारण किया, रत्नों को गूँथ कर माँग में सुशोभित किया, ललाट पर तिलक खींचा, कानों में कुण्डल खूँट ग्रीर खूँटी धारण किए । शोभा ग्रीर रूप-वर्धक यह प्रसाधन नारी-सौन्दर्य के ग्रावश्यक ग्रंग है, वंकिम नयनों को ग्रंजन रंजित करने से उनकी शोभा ग्रीर भी बढ़ जाती है । कणों में कर्णफूल की शोभा चन्द्र पर सूर्य का सौन्दर्य दिखाती है । बहुँटा ग्रीर टाँड़ पहने हुए बाहें भावपूर्वक संचालित होती हैं। किट में क्षुद्रघंट ग्रीर स्वर्ण का डोरा पहिने हैं, चलने के समय जिनसे छत्तीसों राग निःस्त होते हैं ।

सूफी-काव्य के वैभव विलासमय वातावरण में नायिका नव स्रभिनव श्रुंगार करती है, कभी वह लहरदार सारी, स्रंगिया को धारण करती, स्रौर कभी मेघवणं का स्वर्ण-मुद्रित स्रौर मुक्ताजटित चिकवा वसन धारण करती है। प्रतीत होता है कि तत्कालीन कला एवम् परिधान प्रणाली उच्च स्तर की थी। विभिन्न वर्ग

१. जायसी—जायसी ग्रन्थावली, (रामचन्द्र शुक्ल)फुटनोट, पृ० १३० च० स० २००६ काशी

२. "के मंजन तब किएहु ग्रन्हानू, पिहरे चीर गएउ छिव भानू । रिच पत्राविल मांग सेन्द्ररा, भिर मोंतिन्ह ग्रौ मानिक चूरा । चन्दन चित्र भए बहुभाँती, मेघ घटा जानहुँ बग पाँती । सिरै जो रतन मांग बैसारा, जानहुँ गगन टूट लै तारा ।। तिलक लिलाट घरा तस डीठा, जनहुँ दुइज पर नखत बईठा । मिन कुंडल खुँटिला ग्रौ खूँटी, जानहुँ परी कचपची टूटी ॥" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, (गुप्त) पृ० ३२२–२३

३. "बाँक नैन श्रौ श्रंजन रेखा, खंजन जनहु सरद रितु देखा। जस जस हेर फेर चखु मोरी, लुरै सरद मेंह खंजन जोरी।।" जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३२३, १६५३ इलाहाबाद

४. ''कनकफूल नासिक ग्रतिसोभा, सिसमुख ग्राइ सूक जनु लोभा ॥'' जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३२३

प्र. 'बाँहन्ह बाँहू टाड सलोनी, डोलत बाँह भाउ गति लोनी। छुद्रघंटि कटि कांचन-तागा, चलते उठै छतीसौ रागा।।'' जायसी—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३२४

की नारियों के उपभोग्य वस्त्र बांससर फिलमिल आदि प्रचलित थे । नारियाँ वैभव के इन उपकरणों का, प्रसाधन के साधनों एवम् वस्त्रों का प्रयोग द्वारा सौन्दर्य-वर्द्धन करती थीं।

माधवानल-कामकन्दला में भी कामकन्दला ग्रंग में उबटन लगाकर स्नान करती, पुनः सुगन्धित तैल ग्रौर चन्दन लगाती है । चित्रावली भी ग्रपनी माँग का प्रचलित प्रथानुसार मोतियों से श्रृंगार करती है, केशों के ऊपर शीशफूल लगाना सामान्यतः सौभाग्य एवम् शोभा का चिह्न समभा जाता था । परन्तु मुख्यतः श्रृंगार एवम् सज्जा का मुख्य उद्देश्य प्रियतम को रिभाना था। इन्द्रावती के कर्णफूल मयंक की प्रभा को मिलन करने वाले हैं। वह कुंकुम के तिलक से मस्तक संवारती है। वस्तुतः इनका प्रसाधन, सौन्दर्य-वर्णन संयोग के पूर्व का है, ग्रतः वासना ग्रौर काम को उत्तेजना देने वाला है।

तुलसी ने इन प्रसाधनों भ्रौर वस्त्राभूषणों का ग्रत्यल्प वर्णन किया है। उन्होंने रामचिरतमानस में स्वयंवर-समय सीता की वेश-भूषा का विशद चित्रण नहीं किया, केवल उल्लेख मात्र किया है कि सीता सुन्दर रंग की साड़ी पहने है, सभी ग्रंगों में यथास्थान ग्राभूषण पहने है। फुलवारी में भी वह तीन भूषणों का ही उल्लेख करते हैं । इन भूषणों — कंकन, किंकिनी, नूपुरों की घ्वनि मानों काम की

१. "पटुवन्ह चीर आित सब छोरी, सारी कंचुकी लहर पटोरी।
फुदिया ग्रौर कसित्या राती, छाएल पंडु ग्राए गुजराती।
चदनौटा खीरोदक फारी, बाँस पीर भिलमिल की सारी।
चिकवा चीर मेधौता लोने, मोित लाग ग्रौ छापे सोने॥"
जायसी—जायसी ग्रन्थाली, (गुप्त) पु० ३४४

२. "तेल सुगन्ध अरगजा कीन्हा, ग्रंग उबटना मंजन कीन्हा ।" आलम—माधवानल कामकन्दला, हिन्दी के कवि ग्रौर काव्य तृतीय भाग, पु० १६६

३. "भरे माँग मोती मनियारे, नखत पाँति सिस ग्राइ निहारे। सीसफूल कच ऊपर वासा, स्याम रैनि मिंध सूर विकासा।।" उस्मान—चित्रावली, पु० १०३

४. "करन करनफूल छिव भारी, मन्द मयंक की कोटिक नारी।
मिनमुक्ता लागे वैड्ररज, मानौ घन माह दिए होइ सूरज।।
कर कुकुंम ले तिलक संवारे, चैन मैन जनु बान सुधारे।।"
ग्रालम—कामकन्दला, हिन्दी के किव ग्रीर काव्य, भाग ३ पू० १६०५

५. "सोह नवल तन मुन्दर सारी, जगत जनिन ग्रतुलित छवि भारी। भूषन सकल सुदेस सुहाए, ग्रंग ग्रंग रिच सिखन्ह बनाए।।" जुलसी—नुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० १०७ "कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि, कहत लघन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन वुंदुभी दोन्हों, मनसा विस्व बिजय कहें कीन्हों।।" तुलसी—नुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ६६ दुंदुभी का स्वर है। गीतावली में ग्रयोध्या की स्त्रियाँ कुसुम्भी चीर ग्रौर विविध प्रकार के ग्राभूषणों को धारण कर भूला भूलने जाती हैं । तुलसीदास ने नारी के श्रृंगार ग्रौर वस्त्राभूषणों का ग्रन्य किया। रामलला नहछू में तुलसीदास ने निम्नवर्ग की परिधान प्रणाली ग्रौर वस्त्राभूषणों का वर्णन किया है ।

केशव ने रामचिन्द्रका में सीता की सिखयों तथा श्रयोध्या की नारियों की वेशभूषा एवम् श्रृंगार का चित्रण किया है। उस समय श्रनेक वर्णों के वस्त्रों का प्रचार था, राम के ऊपर मंगलकामनाश्रों एवम् पुष्प की वर्षा करती हुई नारियों में से कोई नीलाम्बर श्रीर कोई जरी के काम के वस्त्र धारण किए हैं । हाथों की उँगलियों में स्वर्ण की श्रंगुठी श्रव भी पहनी जाती है, श्रीर श्रालोच्यकाल में भी पहनी जाती रही होंगी। पैरों को मंगल श्रीर सौभाग्य के चिन्ह महावर से रंजित किया जाता था । विविध प्रकार की केशविन्यास की प्रणालियाँ भी प्रचलित थीं ।प्रायः सभी कवियों ने माँग को सिन्दूर रंजित कर, उसे मुक्ता रेखा से सजाने का विवरण दिया है। शीशफूल सिर पर, श्रीर बेंदा मस्तक पर लगाया जाता था। केशों में पुष्पमाल पहनी जाती थी ।

"कुसुंभी चीर तनु सोहाँह भूषन विविध संवारि ।"
 तुलसी—गीतावली भाग २, पु० ४२३

२. "काने कनक तरीवन, बेसिर सोहइ हो, गजमुक्ता कर हार कंठमिन मोहइ हो, कर कंकन, किट किंकिन नूपुर बाजइ हो, रानी के दीन्हीं सारी तौ ग्रिधिक विराजइ हो।"

तुलसी -- तुलसी ग्रन्थावली भाग २, : रामलला नहछू : पृ० ४

३. "नील निलोचन को पहिरे यक चित्त हरै।
मेघन की दुति मानों दामिनि देह धरे।
एकन के तन सूछम सारि जराय जरी।
सूर करावित सी जनु पद्मिनी देह धरी।"

केशव—रामचन्द्रिका (दीन) पूर्वार्ध, पृ० १२८ पंचमावृति २००१ सं०

४. "सुन्दर ग्रंगुरिन मुंदरी बनी, मणिमय सुवरण शोभासनी।"

केशव—रामचिन्द्रका (दीन) पूर्वार्ध, पृ० १७६ "कठिन भूमि ग्रति कोबरे जावक सुभ शुभ पाय।"

केशव--रामचन्द्रिका, (दीन) पूर्वार्ध, पृ० १७६

प्र. "भाँति भाँति कबरी सुभ देखी, रूप भूप तरवारि बिसेषी।" केशव — केशव ग्रन्थावली पृ० ३८३

६. "सेंदुर मांग भरी श्रित भली, तापर शोभित मोतिन की श्रावली।
 गंग गिरा तन सो तन जोरि, निकसी जनु जमुना-जल फोरि।

कृष्णकाव्य ग्रपनी लोकरंजक प्रवृत्ति के कारण जिस पृष्ठभूमि में पल्लवित हुग्रा उसमें स्वभावतः ऐश्वर्य ग्रौर वैभव का प्राधान्य होने के कारण वस्त्राभूषणों ग्रौर प्रसाधन के साधनों की संख्या भी ग्रधिक हैं। ज्ञजनारी ज्ञजवल्लभ से मिलने के लिए सोलहों श्रृंगार करती ग्रौर पाँच रंग की सुरंग सारी पहनती हैं। नयनों का श्रृंगार ग्रंजन से, शरीर का ग्रंगराग चन्दन ग्रावि से होता था। सूर ने इन प्रसाधनों का विवरण न्यून दिया है, भूषणों को बहुत महत्त्व दिया है?। तत्कालीन समाज में ग्राधिक समृद्धि के मध्य भूषणों का प्रचार ग्रधिक होगा। किट, किकिनि, नूपुर ग्रौर कंकण तो जन सामान्य में ही प्रचित्त थे । मोतियों से माँग भरने ग्रौर केशों का पुष्पों से सजाने का भी श्रृंगार-कलाविदों द्वारा जनसाधारण में प्रचार था। कुम्भनदास की नायिका के केशों से सुमन बिखरते हैं, केलि के उपरान्त माँग के मोती छितर जाते हैं । ज्ञजनारी की शोभावर्णन में सूर ने पग की जेहरी, किकिनी, कंकण, चूड़ी, मुक्ताहार, कंठश्री, दुलरी, नाक की लौंग, कानों के कुण्डल ग्रादि ग्राभूषण तथा लाल लंहगा ग्रौर पचरंगी सार्रा का विवरण दिया है ।

शीशफूल शुभ जरयौ जराय, माँग फूल सोहै समभाय । बेनी फूलम की वरमाल, भाल भले बेंदाजुत लाल ।'' ्केशव—केशव ग्रन्थावली, भाग २ पृ० ३८३

१. "पहिरि सारी सुरंग पंचरंग षष्ठ दस सिंगारि।"

सूर-सूरसागर पूर्वाई, पृ० ५४८, पद ६४४

२. सूरसागर, पृ० ७८०, पद १४६८।२११६

३. "जैसेइ बने स्याम, तैसीयै गोपी, छवि अधिकाइ। कंकन, चुरी, किंकिनी, नूपुर, पैंजनि, बिछिया सोहति।"

सूर—सूरसागर पूर्वार्ड, पृ० ६२४, पद १०४८।१६७६ "बेनी छूटि लटें बगरानी, मुकुट लटिक लटकानी। फूल खसत सिर तें भए न्यारे, सुभग स्वाति सुत मानी॥"

सूर--सूरसागर पूर्वार्ढ, पृ० ६२४, पद १०४७।१६७४

- ४. "मोतिन माँग विथुरी सीस मुख पर मानो नक्षत्र ग्राये करन पूजा।" कुम्भनदास—कुम्भनदास पदावली, पृ० १४७ : ग्रष्टछाप पदावली, सोमनाथ गुप्ता
- ५. "बनी ब्रजनारि-शोभा भारि पगिन जेहरि, लाल लंहगा, ग्रंग पचरंग सारि। किंकिनो कटि, किनत कंकन, कर चुरी भनकार, हृदय चौकी चमिक बँठी, सुभग मोतिनहार। कण्ठश्री दुलरी विराजित चिबुक स्थामल विन्दु, सुभग बेसरि ललित नासा, रीभि रहे नंद नंद।"

सूर-सूरसागर पूर्वार्छ, पृ० ६१६, पर १०४३।१६६१

शेष, महेश श्रीर नारदादि की स्वामिनी राधा नीलाम्बर धारण करती है, चन्द्र सदृश मुख पर सिदूर का अरुण विन्दु न लगा कर कस्तूरी का श्यामल चिन्ह बनाती हैं। वह भी अपनी केश रचना में प्रसूनों का प्रयोग करती हैं, सोने की सकरी श्रीर रत्न-मुक्ताजिदत लटकन उनकी शोभा को परिविद्धित करते हैं। नयनों को ग्रंजन रंजित करने से काम वाणों की वर्षा होने लगती हैं । कृष्ण-काव्य में नारी वस्त्राभूषणों एवम् प्रसाधन द्वारा सौन्दर्य परिवर्द्धन कर प्रिय को विमुख करती है। वह इस साज-सज्जा को अपने मनमोहन को मोहित करने का ही ग्रस्त्र समक्तती है।

रीतिकाव्य वैभव के चरमोत्कर्ष के युग की परिस्थितियों में विकसित हुन्ना था। रीति-किव वैभव की स्विणिम छाया में रहते तथा फारसी एवम् भारतीय कला और प्रसाधन की उच्चतम सामग्रियों का उपयोग करने वाले नरेन्द्रों का अनुकरण करते। उनके वैभवपूर्ण जीवन में प्रसाधन और कृत्रिमता वैभव और समृद्धि, आभूषण और वस्त्रों, विविध सुगन्धों, चोवा चन्दन और घनसार का मुख्य स्थान थारे। इनके जीवन और इनके अन्तःपुर की नारियों की साज-सज्जा से प्रेरणा पाकर रीतिकाव्य की कल्पना भी रत्नजटित हो गई। रीतिकाल के कृत्रिमता प्रधान जीवन के मुगल सम्राटों के अन्तःपुर की स्त्रियों का कार्यक्रम केवल नवनूतन साधनों द्वारा अपने सौन्दर्य का परिवर्द्धन कर सौन्दर्य की प्रतिद्वन्द्विता में स्थान प्राप्त करना था। इन्हीं सब उल्लिखित कारणों से रीतिकाव्य के प्रसाधन तथा वस्त्राभूषणों में वैभव का आधिक्य स्पष्ट है। वैसे सामान्यतः रीतिकाव्य में वैभवपूर्ण वस्त्राभूषण एवम् जनसाधारण में प्रयुक्त वस्त्राभूषण तथा प्रसाधन दोनों का ही वर्णन मिलता है । रीतिकाव्य की मूल प्रवृत्ति श्रृंगार, नायिकाभेद एवम्

 "सित मुख तिलक दियो मृगमद कौ, खुभी जराय जरी है, नासा-तिल-प्रसून बेसरि-छित्व, मोतिनि मांग भरी है। ग्रति सुदेस मृदु चिकुर हरत चित, गूंथे सुमन रसालाह,

कंबु कंठ नाना मिन भूषन, उर मुकुता की माल। कनक-किंकिनी नूपुर कलरव कूजत बाल रसाल।। चौकी हेम चंद्रमनि-लागी रतन जराइ खँचाई।"

सूर-सूरसागर प्रथम भाग, पू० ६२३-२४

२. "सेनापित श्रतर, गुलाब श्ररगजा साजि सार तार हार मोल लै ले घारियत हैं। ग्रीब्म के वासर बराइबे को 'सीर' सब राज-भोग काज राज याँ सम्हारियत हैं।"

ग-माग काज राज या सम्हारियत है। सेनापति—कवित्त रत्नाकर तीसरा तरंग, छंद १०

३. "बेंदी भाल, तंबोल मुख सीस सिलसिलेवार । दृग ग्रांजे राजे खरी, एई सहज सिगार ॥" बिहारी —बिहारी रत्नाकर, प० २८०, दो० ६०६ स्रालंकरण की प्रवृत्ति के कारण नारी-सौन्दर्य निरूपण में भी वस्त्राभूषण का योग स्रानिवार्य हो गया है। केशव ने तो स्रनाभरणा नारी को शोभाहीन ही माना है। केशवदास पिवत्रता-सकल शुचि, स्नान, महावर, केशविन्यास, स्रंगराग विविध भूषण, मुख-वास, कज्जल-किलत लोचन से दृष्टि-निक्षेप, बोलना, हँसना, मृदु-चातुर्य, मनोहर भंगिमा, श्रौर प्रतिक्षण पातित्रत पर दृढ़ रहना यह नारी के सोलह स्थंगार बताते हैं। रीतिकालीन काव्य में प्रसाधन, स्थंगार, वस्त्राभूषणों की सज्जा स्वाभाविक रूप से सौन्दर्य बढ़ाने को नहीं होती है, प्रत्युत यह सब प्रियतम को वश कर लेने के साधन के रूप में ग्राते हैं। वस्तुतः इस सज्जा श्रौर ग्राभूषणों में ही नारी स्वर्ण श्रृंखला की बन्दिनी वन गई थी।

कृष्णकाव्य श्रौर रीतिकाव्य दोनों में ही स्वकीया का प्रियतम द्वारा श्रृंगार होता है। सेनापित का नायक, प्रियतमा की वेणी को फूलों से सँवार कर, मस्तक पर कस्तूरी की श्याम बिन्दी श्रंकित कर, भूषण-सिज्जित कर श्रपने हाथों से ही उसे ताम्बूल खिलाता है । कहीं मितराम की श्रभिसारिका नायिका के केसर-रंजित श्रंग, जवाहर की ज्योति से भी श्रधिक प्रकाशमान शरीर की द्युति ग्रीष्म के

बादले की सारी दरदावन किनारी जगमगी जरतारी भीनी भालिर के साज पर।
मोती गुहे कोरन चमक चहुँ श्रीरन ज्यों
तोरन तरैयन की तानी द्रुजराज पर।।"
देव—शब्द रसायन, पृ० ७१

 "जदिप सुजाति सलिच्छिनी सुबरन सरस सुवृत्त, भूषन विनुन बिराजई कविता बनिता मित्त ।"

केशव—पंचरत्न, (दीन) १६८६ इलाहाबाद, पृ० १५३

 "प्रथम सकल सुचि मंजन ग्रमलबास जावक सुदेस केसपास को सुधारिबों ग्रंगराग भूषन विविध मुखबास-राग कज्जल-कलित लोचन लोल, विहारिक । बोलिन हंसिन मृदु चातुरी चितौनि चारु पल पल प्रति पतित्रत प्रतिपारिबो 'केसोदास' सविलास करहु कुँवरि राधे इहि विधि सोलह सिंगारिनि सिंगारिबो।"

केशव-केशव ग्रन्थावली प्रथम भाग, पु० १४

३. "फूजन सों बाल की बनाइ गुही बेनी लाल, भाल दीनी बोंदी मृगमद की ग्रसित है। मध्यान्ह में दायाग्नि का भ्रम उत्पन्न करती है । इन रीतिकालीन कियों ने नायिकाभेद के विभिन्न भेदों में ही इन वस्त्रालंकारों की छटा दिखलाई है। देव ने वैभव एवम् विलास के मधुमय स्वप्न ग्रधिक देखे थे, ग्रतः उनके काव्य में नायिकाग्रों के वस्त्राभूषण में कृत्रिमता, वैभव, रत्नों की जगमगाहट ग्रधिक है। देव की सामान्या नायिका लाल किनारी की बादला की सारी, जवाहर के जूतों, ग्रौर रत्नजिटत भूषणों की शोभा तथा इंगित से ही वार्तालाप कर लेने के ग्रण, भू-संचालन की विशेषता से चित्त को ग्राक्षित कर लेती है । कुछ प्रमाधन सौभाग्य का चिन्ह होने के ग्रितिरक्त शोभा भी कई ग्रुनी विद्वित करते हैं ।

प्रसाधन और ग्रलंकरण की प्रवृत्ति जनसाधारण में सदा मान्य रही है। समय ग्रीर परिस्थितियों के प्रभाव से इसके महत्व में सापेक्ष न्यूनता ग्रथवा ग्रधिकता होती रही है। रीतिकाल के श्रृंगारिक वातावरण में वस्त्राभूषणों के नवनूतन रूप, भूषणों के ग्रभिनव जड़ाव, प्रसाधन के नवीनतम साधन प्रचलित होते रहे थे। नारीगण में स्थित के ग्रनुसार यह प्रसाधन ग्रादि प्रचलित थे। धनाभाव

स्रंग स्रंग भूषण बनाइ ब्रजभूषन जू, बीरी निज कर ते खवाई स्रति हित है।" सेनापति—कवित्त रत्नाकर, उमाशंकर शुक्ल सम्थादित, तरंग २,

पृ० ४३, यद ३६

१. "सारी वर नारी की भलक भलकित कैसी, केसिर को ग्रंगराग कीन्हों सब तन मैं। तीछन तरिन के किरन तै दुगुन जोति, जागित जवाहर जिंदत ग्राभरन मैं। किव मितराम ग्राभा ग्रंग की ग्रंगिन की, धूम कैसी धारा छिव छाजित कंचन मैं। ग्रोषम-दुपहरी में हिर को मिलन जात, जानी जात नारि वा दवारिजुत वन मैं।"

मितराम—मितराम ग्रन्थावली, पृ० ३१४ : सं कृष्णिबहारी भिथा : द्वि० सं० १९३४

 "सोहत किनारी लाल बादला की सारी श्रौर ग्रंगिन उज्यारि कसी कंचुकी बनाइ कै। जेवर जड़ाउ जगमगात जवाहिर की जूती जोती जावर की कीती पग पाइकै।"

देव-भावविलास, पु० ६८

३. "कहत सबै, बेंदी दिए आंक दसगुनो होतु। तिय लिलार बेंदी दिये अगनित बढ़त उदोत।"

बिहारी-बिहारी रत्नाकर, पृ० १३६, दो० ३२७

ग्रथवा नागरिक प्रसाधनों की ग्रनभिज्ञता से ग्राम की गोरी सोनकिरवा का ग्राड़ा तिलक लगाकर ही ग्रपनी सज्जा पूर्ण कर लेती है १।

वाँचरा अथवा लंहगा, कंचुकी और साड़ी, चीर आदि आलोच्यकाल की नारी वेष-परिधान प्रणाली में प्रयुक्त होते थे। शरीर के प्रत्येक प्रंग में अनेक भूषण, जिनका विवरण दिया जा चुका है, पहने जाते थे, सामान्यतः व्यवहृत होनेवाले आभूषण नूपुर, किंकिनी, कंकन, वलय और बेसरि थे। यह आभूषण तथा अन्य प्रसाधन नवीन न होकर संस्कृत-काव्य की परम्परा से आगत हैं। संस्कृत-काव्यों में भी हार, नूपुर, वलय तथा बसन अंगराग सुमन आदि प्रसाधन तथा आभूषणों के रूप में विणित होते रहे। माघ के 'शिशुपाल-वध' में हार, नूपुर, अधरों में अलक्तक, चरणों में लाक्षाराग लगाने का उल्लेख मिलता हैं। माँग के श्रृंगार में मोती और सिन्दूर दोनों का ही प्रयोग होता था। इन आभूषणों का प्रयोग सौन्दर्य परिवर्द्धन, प्रदर्शन, प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए होता था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, कि आलोच्य-काव्य में नारी के प्रसाधन तथा वस्त्राभूषणों का उद्देश्य सौन्दर्य परिवर्द्धन कर पुरुष को अभिभूत करना है। अतः नारी अपनी समस्त साज-सज्जा, वस्त्राभूषणों की अमूल्यता में भी श्रृंगार के एक उपकरण के रूप में ही प्रस्तुत हुई है।

गुरु हार भूषणमुरोज तरौ"

माघ-शिशुपालवध ६।४४

"तारलोलवलयेनकरेण"

माघ -- शिशुपालवध १०। ५३

"चरणतल सरोजकान्ति संकान्तयाङसौ वपृष्ठि नख विलेखो लक्ष्मया रजितस्ते ।"

माघ--- शिशुपालवष १०।५३

''ब्रधरों में ग्रलक्तक कपोलों में रोध्नवूर्ण नयनों में अंजन।''

माघ - शिशपालवध है। ४६

 <sup>&</sup>quot;गोरी मदकारी परे हँसत कथोलनु स्राड़, कैसों लखत गँवारि यह सोतिकरबा की ग्राड़।" बिहारी—बिहारी रत्नाकर, पृ० २६३, दो० ७०८

२. ''सममेकभेव दधतुः सुतनोः

## 'उपसंहार'

मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य की विविध काव्यधाराग्रों की नारी-मावना के विश्लेषण से यह सुस्पष्ट है कि मध्ययुग का किव सामान्य नारी को श्रद्धा एवम् श्रादर की दृष्टि से नहीं देखता है। नारी-ग्रादर्श के विषय में उसकी निजगत व्याख्याएँ हैं। सन्तकाव्य से लेकर रीतिकाव्य की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में उद्भूत काव्य में सैद्धान्तिक मतभेद, व्यावहारिक विषमताएँ होते हुए भी इस विषय में एकरूपता है। सभी किवयों ने समवेत स्वर से उसे कामवासना का मूल बताया, तथा योनि मात्र ही देखा। विरक्ति-प्रधान सन्तों, प्रेमगाथाकार सूफियों, रामकाव्य के ग्रादर्शवादी किवयों कृष्ण प्रेम-मदोन्मत्त कृष्ण-भक्तों तथा श्रृंगार एवम् विलास को ही जीवन का चरम सत्य समभने वाले रीति किवयों ने भी उसे वासना का उपकरण, विलास की सामग्री ही माना है।

श्रालोच्य वीरकाव्य परवर्ती चारणकाव्य की परम्परा पर ही विकसित हुग्रा। ग्रातः यह वीर काव्यकार भी नारी को वीरभोग्या ही मानते हैं। इन कियों को शौर्य की ज्वलन्त ज्वाला बन जाने वाली, पित एवम् पुत्र को सिस्मत वदन रण-सज्जा में सिज्जत करनेवाली वीर नारी के चित्रण के स्थान पर नारी का विलास-रत रूप ग्रिवक प्रिय रहा है। परन्तु इन वीर किवयों की नारी-भावना विलास के प्रांगण तथा उत्सर्ग की स्थली दोनों में ही ब्यापक है। श्रृंगार की दोला पर तरंगित होती नारी में ग्रात्मोत्सर्ग की भावना, युद्ध में शत्रु-संहार की क्षमता तथा पातिव्रत के प्रति मोह है। ग्रुपनी मर्यादा की रक्षा के लिए ग्रुप्निमालाओं का श्रृंगार बन जाना उसके लिए सहज ही है! वीर पत्नी, वीर माता के रूप में नारी का चित्रण हुग्रा है।

सन्तकाव्य में सामान्य नारी घृणा एवम् भरसंना की पात्री है। अपने मोहक प्रलोभनों द्वारा मानव को विराग-पथ से च्युत करने के कारण वह त्याज्य है। नारी का महत् त्याग, माता, पत्नी, भिगनी, प्रेयसी ग्रादि विभिन्न स्वरूपों में उसके सत् रूप का विकास, त्याग और विराग को ही काम्य समभने वाले, सन्तों के लिए उपेक्षणीय रहा। सामान्य नारी की निन्दा करने पर भी पतिव्रता नारी के आत्मत्याग के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा की भावना श्रवश्य रही, जो प्रतीक द्वारा व्यंजित हुई है। पतिव्रता के श्रक्षय गौरव, नारी के निश्छल ग्रात्म-समर्पण के साथ उन्होंने अपनी भावनाग्रों का तादात्म्य ही कर दिया है। परन्तु नारी निन्दा में उनका स्वर सबसे तीव्र एवम् कटु रहा है। शास्त्रों एवम् नीति-प्रन्थों के प्रति खण्डनात्मक दृष्टिकोण रख कर भी नारी निन्दा में इनका मत सन्तों को मान्य रहा।

लौकिक प्रेम के प्रतीक के द्वारा ग्रलौकिक प्रेम का ग्राभास देने वाले सूफी-कियों ने ग्रपनी भाव-व्यंजना में नारी को परमात्मा ग्रथवा दिव्य शिवत का प्रतीक माना है। उनके काव्य में नारी की ग्रधिक तीव्र भत्संना तो नहीं मिलती परन्तु युग के प्रभाव, उन विशिष्ट परिस्थितियों में पोषित मनोवृत्ति के कारण प्रेमगाथाकारों ने भी नारी को भोग का विषय तथा वासना की ग्रोर उन्मुख करने वाली माना है। ग्रशिक्षा तथा कुसंस्कारों में पली हुई उस युग की नारी किव के समक्ष कोई उदात्त ग्रादर्श एवम् प्रेरणा भी नहीं प्रस्तुत कर रही थी। ग्रतः सूफी कवियों के काव्य में नारी के प्रति ग्रवज्ञा एवम् हीनता का भाव स्पष्ट है। परन्तु उन्होंने भी दाम्पत्य जीवन के मध्य नारी में पातिव्रत के प्रांजल ग्रादर्श का विकास दिखाया है। पति के साथ सहमरण करनेवाली सती का ग्रक्षय मुहाग इनकी प्रशंसा एवम् श्रद्धा का विषय है।

राम के लोकरक्षक स्वरूप को प्रस्तुत करने वाले रामकाव्य के उच्च ग्रादर्श-पूर्ण कर्तव्य-विधान में साधारण नारी को गौरव एवम् सम्मान का अवकाश नहीं है। इन कवियों ने नारी को ही परिवार मर्यादा क़ी भित्ति मानकर उसके लिए कठोर म्राचारशास्त्र निर्धारित किया। नारी के कर्तव्यरत, म्रादर्श की रेखाम्रों पर विक-सित होते हए रूप को कल्याण का प्रतीक मानने वाले इन कवियों ने भी नारी को 'मोह', 'वासना', 'काम' ग्रादि का कारण मानकर उससे पृथक रहने की चेता-वनी दी। कर्तव्य-परायण पतिव्रता नारी के गौरव का गान इन कवियों ने भी किया है, परन्तु सत्-ग्रसत् से पूर्ण सामान्य नारी के लिए उनकी करुणा एवम् श्रद्धा के कोष का द्वार शृंखलाबद्ध है। तुलसी ने सामान्य नारी को कामवासनामयी, सहज ग्रपावन, जड़, ग्रज्ज माना है। नारी का ग्रादर्श एवम् कर्तव्य के पथ से तिल-मात्र भी विचलित होना उन्हें सह्य नहीं है। कवि बौद्धिकता ग्रथवा मनोविज्ञान के ग्राधार पर नारी के श्रपराध को मानवी दुर्बलता मानकर उदार न्यायाधीश के समान सन्देह के ग्राधार पर अपराधी को मुक्त नहीं करता, प्रत्युत नारी के किंचित स्खलन, छोटे से दोष से ही किव सम्पूर्ण नारी जाति के विरुद्ध ग्रपना दढ़, कठोर ग्रौर निश्चित निर्णय दे देता है कि नारी जड़ बुद्धि वाली है, ग्रथवा नारी के चरित्र की ग्रगमता को समफ्तने में विधि भी ग्रशक्य है।

कृष्णकाव्य की रागानुगा घारा में मर्यादा-श्रतिक्रमण क्षम्य ही नहीं, विशिष्ट परिस्थितियों में क्लाघ्य भी माना गया है। विशिष्ट नारी के रूप में गोपियों के कुल लोक मर्यादा त्याग का ग्रुणगान करने वाले सूरदास ने भी सामान्य नारी के लिए सामाजिक परम्पराग्नों तथा प्रतिबन्धों का पालन ही श्रेयस्कर माना है। सामान्य नारी के ग्राचरण के लिए उन्होंने भी कठोर ग्रादर्श का निर्देश किया है। नारी को यह कृष्ण-भक्त किव भी माया के ग्राकर्षण पाश, काम तथा वासनाग्रों के विष से पृथक न रख सके। यद्यपि इन किवयों ने नारी के भोग-परक, श्रुंगार-मय रूप को गहित तथा त्याज्य बताया, परन्तु इन सग्रुण भक्त-किवयों के ग्रनुसार नारी का वासनामय रूप हो निन्दनीय है।

वात्सल्यमयी त्यागमूर्ति जननी, पातिव्रत-रत पत्नी के सत् स्वरूप की व्यंजना में ब्रादर्शमयी रेखाएँ श्रद्धा एवम् ब्रादर की भावनाओं में मुखर हैं। गोविन्द स्वामी, कुम्भनदास, सूरदास तथा तुलसीदात ने जननी के वात्सल्यपूर्ण ममतामय रूप का चित्रण किया है। सूर द्वारा चित्रित यशोदा, तुलसी की कौशल्या एवम् सुमित्रा में त्याग और उत्सर्ग की प्रधानता है। यह स्पष्ट है कि माता रूप में नारी किवि की श्रद्धा की पात्री है। इन सभी धार्मिक सम्प्रदायों में नारी को भिक्त-साधना का ब्रिधकारी माना गया है।

रीति-काव्य सामन्ती-ग्राधारशिला पर स्थित समाज के विलासरत वर्ग की भावनाग्रों की ग्रिमिंग्यंजना है। विलास तथा श्रृंगारिकता के जिस युग में रीति-काव्य का सर्जन हुग्रा, उसने नारी को जीवन के लिए परमावश्यक मानते हुए भी उसे कीड़ा एवम् विलास की सामग्री में ही सम्मिलित किया। ग्रतः रीतिकवियों के नारी के प्रति दृष्टिकोण में ग्रतृष्ति एवम् मोह है। उनके एकांगी, एकपक्षीय संकुचित दृष्टिकोण के समक्ष नारी सौन्दर्य ग्रपूर्ण रहा, उसमें सत्यम् तथा शिवम् का योग नहीं हो सका। इन रीति-कवियों ने नारी को एकमात्र कामिनी के रूप में ही देखा, पारिवारिक जीवन के ग्रन्य सत्सम्बन्धों का विकास वे नारी में नहीं देख सके। उनके द्वारा वर्णित नारी में कामुकता ग्रौर वासना का दुर्दम्य विलास है, उत्सर्ग की पावनता ग्रौर दीष्ति नहीं।

मध्ययुगीन किवयों द्वारा चित्रित नारी के सत् एवम् ग्रस्त् दोनों रूप उपलब्ध हैं। ग्रादर्श तथा कल्पना के प्रति मोह के कारण, उसकी ममता ग्रादि विशेषताग्रों को परिलक्षित कर किव ने उसे सुनारी की संज्ञा दी, ग्रौर् कभी उसकी दुर्वलता एवम् दोषों पर खीभ कर उसे कुनारी कहा है। सत् एवम् ग्रसत्, ग्रादर्श एवम् यथार्थ की इन्हीं रेखाग्रों पर मध्ययुगीन किव ने नारी का चित्रण किया है।

### परिशिष्ट--१

# सहायक ग्रन्थ-सूची

### मूल ग्रन्थ

१. ऋष्टछाप पदावली : सम्पादक श्री सोमनाथ गप्त

२. कबीर ग्रन्थावली : कबीर : श्री श्यामसुन्दरदास, १६२८, प्रयाग

३. कबीर साहब की शब्दावली भाग १ : कबीर : श्री ग्रयोध्यासिंह उपाघ्याय,

१६३१, काशी

४. कवित्त रत्नाकर : सेनापित : श्री ऊमाशंकर शुक्ल

५. कुंभनदास की पदावली : कुंभनदास : १९५३, काँकरौली

६. केशव ग्रन्थावली भाग १ (रिसकप्रिया, किविष्रिया) : केशव : श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, १९४४, इलाहाबाद

७. केशव ग्रन्थावली भाग २ : श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र

पामचंद्र-चंद्रिका (छंदमाला, नखशिख) : केशव : १६५५, इलाहाबाद

गोरख-बानी : गोरखनाथ : श्री पीताम्वरदत्त वड्थ्वाल, द्वि० सं०, १६४६

१०. गोविन्द स्वामी (पदावली) : गोविन्द स्वामी : श्री व्रजभूषण शर्मा तथा ग्रन्य, १९५२, कांकरौली

११. गोरा बादल की कथा : जटमल : श्री ग्रयोध्याप्रसाद, १६३४, प्रयाग

१२. घन ग्रानन्द : घनानन्द : श्री विश्वनाथ प्रसाद, १६५२, काशी

१३. चरनदास की बानी : चरनदास : वेलवेडियर प्रेस, १६२१, प्रयाग

१४. चित्रावली : उस्मान : श्री जगमोहन वर्मा, ना० प्र० सभा, १९१२, इलाहाबाद

१५. छत्रप्रकाश: लाल: श्री श्यामसुन्दरदास, १६११, काशी

१६. जायसी ग्रन्थावली : जायसी : श्री माताप्रसाद गुप्त, १९५२, इलाहाबाद

१७. जायसी ग्रन्थावली : जायसी : श्री रामचन्द्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, काशी

१८. जंगनामा : श्री**धर** 

१६. डिंगल में वीर रस : बाँकीदास, सूर्यमल्ल : श्री मोतीलाल मेनारिया, १६३०

प्रयाग

२०. तुलसी ग्रन्थावली भाग १ (रामचरित मानस) : तुलसीदास : श्री रामचन्द्र शुक्ल

१६२३, काशी

२१. तुलसी ग्रन्थावली भाग २ (एकादश कृतियाँ) : तुलसीदास : श्री रामचन्द्र शुक्ल

१६२३, काशी

२२. दादूदयाल की बानी : दादू : वेलवेडियर प्रेस प्रयाग

२३. धरनीदास की बानी : धरनीदास : वेलवेडियर प्रेस प्रयाग

२४. नन्ददास ग्रन्थावली : नन्ददास : श्री व्रजरत्नदास, १६४३, काशी

२५. बिहारी रत्नाकर : बिहारी : श्री जगन्नाथदास रत्नाकर

२६. विद्यापित की पदावली : विद्यापित : श्री जगन्नाथदास रत्नाकर, १९३६, लखनऊ

२७. भाव-विलास : देव : १६३६, प्र० सं०, काशी

२८. भूषण ग्रन्थावली : भूषरा : श्री हरिग्रौध

२६. मलूकदास की बानी : मलूकदास : वेलवेडियर प्रेस प्रयाग

३०. मधुमालती : मंभन : श्री शिवगोपाल मिश्र, १९५७, काशी

३१. मितराम ग्रन्थावली : **मितराम** : श्री कृष्णिवहारी मिश्र, द्वि० सं०, १६३४

लखनऊ

३२. मीराबाई की पदावली : मीराबाई : श्री परशुराम चतुर्वेदी

३३. राजविलास : मान : लाला भगवानदीन, ना० प्र० सभा काशी

३४. रहिमन सुधा : रहीम : श्री अनूपलाल मंडल, द्वि० सं०, १९३१, प्रयाग

३५. रहीम रत्नावली : रहीम : श्री मायाशंकर याज्ञिक, तृ० सं०, साहित्य सेवा सदन

काशी

. ३६. शब्द रसायन : देव : श्री जानकीनाथ सिंह, प्र० सं०, १६२३, हिन्दी सा० स०

३७. सतसई सप्तक (वृन्द, विहारी, तुलसी, रसलीन म्रादि) : श्यामसुन्दरदास, १९३१ हिन्दुस्तानी एकेडेमी

३८. सुजान चरित: सूदन: श्री राधाकृष्णदास काशी

३६. सुन्दरदास ग्रन्थावली : सुन्दरदास : राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, १६३६, कलकत्ता

४०. सूर-सागर खण्ड १ : सूरदास : सूर सिमति, १६४३, ना० प्र० सभा काशी

४१. सूर-सागर खण्ड २ : सूरदास : सूर सिमिति, १६२३, ना० प्र० सभा काशी

४२. संत-वानी-संग्रह : वेलवेडियर प्रेस, १६३२

४३. हिन्दी के किव और काव्य (इन्द्रावती, माधवानल-कामकदला) : श्री गणेशप्रसाद विवेदी

#### सहायक-ग्रन्थ

१. श्रनहैपी इण्डिया : लाला लाजपतराय : बत्रा पब्लिशिंग कम्पनी कलकत्ता

 श्रष्टछाप स्रौर वल्लभ सम्प्रदाय भाग १ : श्री दीनदयाल गुप्त : १६३७, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

३. ब्रष्टछाप ग्रौर वल्लभ सम्प्रदाय भाग २ : श्री दीनदयाल गुप्त : १६३७, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

४. ग्राधुनिक कवि (भूमिका) : श्री सुमित्रानन्दन पन्न

५. ग्राइने ग्रकबरी : ग्रबुल फ़जल : ब्लीचमैन द्वारा ग्रनुवादित

- ६. इस्लाम और गैरमुस्लिम विद्वान ः श्री अर्बू मुहम्मद इब्राहीम : १६४६, काशी
- ७. इस्लामिक कल्चर (पत्रिका) : हैदराबाद
- दिण्डया एण्ड हर पीपुल : श्री अभेदानन्द : १६४५, कलकत्ता
- ६. इण्डिया फाम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टु स्लेवरी : श्री एस० ए० डांगे
- १०. उत्तर रामचरित (संस्कृत) : भवभूति—सं० टी० ग्रार० ग्रयर : ग्रा० सं० १९३०
- ११. उत्तर भारत की सन्त परम्परा : परशुराम चतुर्वेदी : प्र० सं०,१६४१,इलाहाबाद
- एज स्राफ इम्पीरियल यूनिटी स्राफ इण्डिया : राधाकुमुद मुखर्जी, रमेशचन्द्र मजूम दार : भारतीय विद्या भवन
- १३. ए सरवे ग्राफ इण्डियन हिस्ट्री : के० एम० पानिकर : बंबई, १६५४
- १४. एन एडवान्सड हिस्ट्री स्राफ इण्डिया : रमेशचन्द्र मजूमदार, एच० सी० राय चौधरी १९५३, लंदन
- १५. कबीर : हजारीप्रसाद द्विवेदी : १६४७, बंबई
- १६. कबीर का रहस्यवाद : रामकुमार वर्मा
- १७. कल्चरल हेरिटेज ग्राफ इण्डिया भाग १ : रामकृष्ण सेंचीनेरी : कलकत्ता
- १८. कल्चरल हेरिटेज ग्राफ इण्डिया भाग ३ : रामकृष्ण सेंचीनेरी : कलकत्ता
- १६. कल्याण (नारी ग्रङ्क्) : गीता प्रेस गोरखपुर, १६४८
- २०. कालिदास युगीन भारत : भगवतशरण उपाध्याय : १६५५ इलाहाबाद
- २१. किरातार्जुनीय (संस्कृत) : भारवि
- २२. किसेंट इन इंडिया : श्री एस० ग्रार० शर्मा : १६३७, वंबई
- २३. ग्रेट विमेन ग्राफ इण्डिया : श्री माधवानन्द, रमेशचन्द्र मजूमदार सम्पादित : १९५३ कलकत्त
- २४. जहाँगीर इंडिया : (पेल्सवर्ट) मोरलैन्ड सम्पादित : १६२५, कैम्ब्रिज
- २५. जातक प्रथम खण्ड : श्रीभदन्त ग्रानन्द कौसल्यायन
- २६. ट्रैवेल्स इन मुगल इण्डिया : (बर्नियर) कांसटेबल संपादित
- २७. डिसकवरी स्राफ इण्डिया : श्री जवाहरलाल नेहरू : १६४५, कलकत्ता
- २८. तसव्वफ ग्रथवा सूफीमत : श्री चन्द्रबली पाण्डेय : १६४८ द्वि० सं०, काशी
- २६. तुलसी ग्रन्थावली भाग ३ : सं० श्री रामचन्द्र शुक्ल
- ३०. तुलसीदास : श्री माताप्रसाद गुप्त : १६५३, इलाहाबाद
- ३१. तुलसी-दर्शन : श्री बलदेवप्रसाद मिश्र
- ३२. तुलसी रसायन : श्री भगीरथ मिश्र
- ३३. वन्डर दैट वाज इण्डिया : ए० एल० बाशम : १६५४, लंदन
- ३४. पर्शियन वुमेन एन्ड हर वेज : सी० कालिवर राइस : १६२२, लंदन
- ३५. पोजीशन ग्राफ विमेन इन हिंदू सिविलिजेशन : श्री ए० एस० ग्रुल्टेकर : हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस, १६३६
- ३६. बाल महाभारत काव्य (संस्कृत) : श्री ग्रमरचन्द्र सूरि, सं० शिवदत्त शर्मा : १८६४

३७. ब्रजभाषा साहित्य का नायिका-भेद : श्री प्रभुदयाल मीतल : द्वि सं०, १६४८, मथरा

३८. भारतीय समाज संस्कृति तथा संस्थाएँ : श्री कैलाशनाथ शर्मा : १६५२, कानपुर

३६. भारतीय प्रेमाख्यान : श्री हरिकान्त श्रीवास्तव : १६५५, बनारस

४०. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण : श्री भगवतशरण उपाध्याय : १९५० काशी

४१. भारतीय साधना ग्रौर सूर-साहित्य ः श्री मुंशीराम शर्माः साहित्य साधना सदन कानपुर

४२. मसनवीज ग्राफ जलालुद्दीन रुमी : मौलाना रुमी : निकल्सन सम्पादित

४३. मध्यकालीन धर्म-साधना : श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी : १९५२, प्रयाग

४४. मेवाड़ गौरव : श्री पद्मराज जैन, १६२६, कलकत्ता

४५. मेवाड़ का इतिहास : श्री हनुमानसिंह रघ्वंशी

४६. रघ्वंश (संस्कृत) : श्री कालिदास

४७. रीतिकाव्य की भूमिका : श्री नगेन्द्र, १९४९, दिल्ली

४८. रीतिकालीन कविता तथा श्रृंगाररस का विवेचन : श्री राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी १९४३, श्रागरा

४६. लाइफ एण्ड कन्डीशन्स ग्राफ पीपुल ग्राफ हिन्दुस्तान : श्री कुँवर मुहम्मद ग्रशरफ

५०. विमेन ग्रन्डर पोलोगैमी : श्री वाल्टर एम० गैलिकन्स, १६१४, लंदन

५१. विमेन इन एंशियंट इण्डिया : श्री सी० वैंडर

५२. विमेन इन वैदिक एज : श्री शकुन्तला राव शास्त्री

५३. विचार और विश्लेषण : श्री नगेन्द्र, दिल्ली

५४. शिशुपाल वध (संस्कृत): श्री माघ

४४. स्टोरिया द मोगोर भाग १ : मनूची, विलियम इविन अनुवादित, १६०६

४६. स्टोरिया द मोगोर भाग २ : मनूची, विलियम इर्विन श्रनुवादित, १६०६

५७. स्टडीज फ्राम इंडिया : श्री जदुनाथ सरकार, १६१६, कलकत्ता

५८. स्टडीज इन इस्लामिक मिस्टिसिज्म : निकल्सन, १६२१, कैम्ब्रिज

५६. सप्तसिन्धु वीरकाव्यांक (पत्रिका) : १६५५ जून

६०. सम कल्चरल ऐस्पेक्टस ग्राफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया : जफर, १९३६, पेशावर

६१. सम ऐस्पेक्टस श्राफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन : श्री रामप्रसाद त्रिपाठी, १६३६,

इलाहाबाद

६२. संत कवि दरिया एक अनुशीलन : धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, पटना

६३. संस्कृति के चार अध्याय : श्री रामधारीसिंह दिनकर, १९५६, दिल्ली

६४. सूर-साहित्य : श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी

६५. सूरदास : श्री रामचन्द्र शुक्ल, काशी

६६. हिन्दी नवरत्न : मिश्रबन्धु, १६३८, पं० सं०, लखनऊ

६७. हिन्दी महाभारत : अनुवादक द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी, १६३०, इलाहाबाद

- ६ प् हिन्दू सिविलिजेशन : श्री राधाकुमुद मुकर्जी, १९५०, बंबई
- ६६. हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता : श्री बेनीप्रसाद, १६३१, प्रयाग
- ७०. हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य : श्री कमल कुलश्रेष्ठ, १६५३, ग्रजमेर
- ७१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : श्री रामचन्द्र शुक्ल, १९५४, काशी
- ७२. हिन्दी साहित्य उद्भव ग्रौर विकास : श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी
- ७३. हिन्दी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास : श्री रामकुमार वर्मा, द्वि० सं०, १६४८ इलाहाबाद
- ७४. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय : श्री पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, १६५०, लखनऊ
- ७५. हिन्दी साहित्य की भूमिका : श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, १६४ ज्ञ, बंबई
- ७६. हिन्दी वीर-काव्य : श्री टीकमसिंह तोमर
- ७७. हुमायूँ नामा : गुलबदन बेगम, सं० व्रजरत्नदास, सं० १६८०, काशी
- ७८. मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियाँ : श्रीमती सावित्री सिन्हा : १९५३, दिल्ली
- ७६. मध्यकालीन संस्कृति : गौरीशंकर हीराचन्द्र श्रोभा
- ५०. मध्ययुग का इतिहास : ईश्वरी प्रसाद : १९५५, इलाहाबाद
- **८१. मिस्टिक्स ग्राफ इस्लाम : निकल्सन : १६१४, इंग्लैंड**
- प्त्र. म्गल एडिमिनिस्ट्रेशन : जदुनाथ सरकार : १६३५, कलकत्ता

### ज्ञोध-प्रबन्ध

### (इलाहाबाद विश्वविद्यालय)

- १. ग्राधुनिक हिन्दी काव्य की नारी-भावना : शैलकुमारी माथुर, हिन्दुस्तानी एकेडेमी
- २. कोर्ट लाइफ ग्राफ मुगल्स : ग्रन्सारी, ग्रासिर ग्रहमद
- ३. स्टडीज इन मुगल पेन्टिगस् : कौमुदी
- ४. सम ऐस्पेक्टस ग्राफ पोजीशन ग्राफ विमेन इन एंशियंट इंडिया : गौरा बनर्जी
- ५. सिद्ध-साहित्य : धर्मवीर भारती

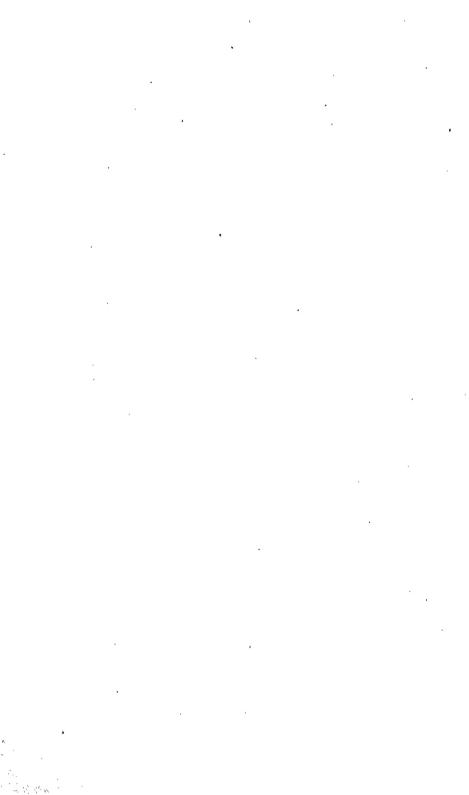

| Central Archaeological Library,                    |          |                |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|
|                                                    | NEW DELH | 17925          |
| Call No. 396. 891431   Pan                         |          |                |
| Author-Usha landey                                 |          |                |
| Title-Madhyayuqina<br>Hindi sahitya mein Nari-Beny |          |                |
| Hindi sahitya mein Navi-Blay                       |          |                |
| Borrower No.                                       |          | Date of Return |
| I.L.C.                                             | 4 337-84 | 3919180        |
|                                                    |          |                |

book that is shut is but a block

COVT. OF INDIA

Department of Archaeology

Please help us to keep the book clean and moving.